Hindurani Academy

# जीवन और श्रम।

# जीवन और श्रम।

अँगरेजीके प्रसिद्ध लेखक डा॰ सेमुएल स्माइल्सके 'लाइफ एण्ड लेबर 'का

अनुवाद् ।

अनुवादक, श्रीयुक्त बाबू रामचंद्र वर्मा।



प्रकाशक,

'गाँधी' हिन्दीपुस्तक-भण्डार, व्यवस्थापक–उदयलाल काशलीवाल ।

प्रथम संस्करण।

भूल्य डेड रुपया,
 कपड़ेकी जिल्क्के आठ आने और ।

सं० 4९७४, पायुन ।

प्रकाशनः, उद्यलाल काशलीवाल, व्यवस्थापक-'गाँधी'हिन्दीपुस्तक-भण्डार । हीराबाग, गिरगाँव बस्वर्ह ।



भुद्दैक-रा. चिंतामण सखाराम देवळे, बःगईनैमन प्रेस, सर्व्हेट्स् ऑफ इंडिया सोसायटीज् बिल्डिंग, सँदर्स्ट रोड, भारगींव बम्बर्र

### ः दो बातें।



जव कि अन्थमाला अवसे एक नये आश्रयमें जा रही है तव उसके सम्बन्धमें हो वातें कहना बहुत ही आवश्यक है।

यह देख कर वड़ी प्रसन्नता होती है कि प्रन्थमाला जिस उद्देश और इच्छाको रख कर निकालना आरंभ की थी वह उद्देश, वह इच्छा बहुत कुछ सफल हुई है। प्रन्थमालाके संचालकके लिए यह कम गौरवकी बात नहीं है कि थोड़े ही दिनोंने प्रन्थमालाकी पुस्तकों इतनी प्रिय हो गई जो उसकी एक-दो पुस्तकोंके तो बीघ्र ही दितीय संस्करण होनेवाले हैं।

प्रन्यमालाकी अव तक कोई आठ पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। पुस्तकें किस श्रेणीकी हैं और हिन्दी-संसारको उन्होंने कुछ लाम पहुँचाया या नहीं, इस विषयमें स्वयं सज्ज्ञालकको कहनेका कोई अधिकार नहीं है। यह बात, प्रन्थमालाकी पुस्तकोंकी सरस्वती, जैनहितैषी, भारतिमन्न, अम्युदय, प्रताप, बंगवासी, पाटलीपुन, सद्धर्मप्रचारक आदि हिन्दीके तथा माडनीरव्यू, लीडर, न्यूइण्डिया आदि अँगरेजीके प्रसिद्ध प्रतिद्ध पत्रों तथा सहदय पाठकोंने समय समय पर जो उत्तम समालोचनायें की हैं उन परसे ज्ञात हो सकती है। तब यह कहना कुछ अनुचित न होगा कि प्रन्थ-मालाने हिन्दी-संसारकी एक खासी सेवा की है और उसका निकलना सार्थक ही हुआ है।

अपनी शक्तिके अनुसार मैंने अन्यमालांके चलानेमें कोई। त्रुटि नहीं की; और आगे भी में इसे चलाता; परन्तु अपनी परिस्थितिका विचार करते हुए यह समन नहीं था कि में अपनी इच्छाके अनुसार जोरशोरसे इसका काम चला मकता। परन्तु उस सर्वशक्तिमान्, जगतियन्ताका अनन्त उपकार है कि जिसकी परम कृपाने इस अन्यमालांके जीवनमें एक नई शक्ति डाल दी: और जिस्से इसे अब रे एक ऐसे सहृदय, हिन्दी-माताके परम उपायक, उदार महापुरुषका आश्रद मिल गया है कि जिससे यह दिनों दिन उन्नति करती जायगी और हिन्दी संसादबी बहुत कुछ सेवा कर सक्तेमें समर्थ होगी '

प्रन्थमालाको जिन महानुर्भावका आश्रय मिला द्वै वे हैं वर्धा-निवासी श्रीयुत रायवहादुर सेट जमनालालजी बजाज। हिन्दी-माताके आप परम भक्त हैं और उसके प्रचारके लिए मदा तन-मन-धनसे प्रयक्त करते रहते हैं।

अन्तमें में अपने परम प्रिय बन्धु वर्धा-निवासी श्रीयुत चिरंजीलालजी बड़जातेके असीम उपकारको भी नहीं भूल सकता । कारण उनके उपकारने मेरे जीवनमें एक महत्त्व-पूर्ण परिवर्तन कर दिया है; और जिसका जीवन मर तक बड़े गौरवके साथ स्मरण रहेगा । इसके सिवा जिस प्रन्थमालाके द्वारा हिन्दी-संनार लाभ उटा रहा है उसका आरंभ भी आपहीके हाथों हुआ है और आपहीके द्वारा यह उन्नत हुई है ।

विनीत,

उद्यकाल काशलीवाल

## ्विषय-सूची ।

| अध्याय, विषय, |                                        | १ हर्ड     |
|---------------|----------------------------------------|------------|
| ٩             | आदमी और मला आदमी                       | 9          |
| 3             | गड़े आदमी बड़े कम्मीप्य होते हैं       | 2, 4       |
| 3             | युवक महापुर्व                          | 86         |
| ¥             | वृद्ध महापुरुष                         | <i>د</i> ې |
| 4             | गुण और प्रतिभाका वंशानुक्रमण           | 205        |
| Ę             | साहित्यिक रोग या बहुत अधिक मानसिक श्रम | 936        |
| Ą             | स्वास्थ्य और मनोविनोद                  | 944        |
| ટ             | शहर और देहात                           | 962        |
| 8             | विवाहित और अविवाहित-सद्दायक अर्द्धींग  | 986        |
| aí            | जीवन-सञ्चा - गल्यास्थाने अस्तिक विकास  | 222        |

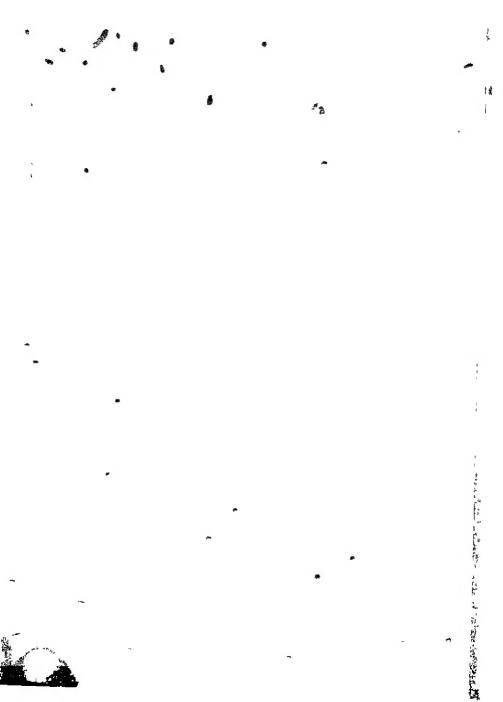

# जीवनं और श्रम।

#### पहला प्रकरण।

#### आदमी और मला आदमी।

इस संसारमें मनुष्यका जीवन, बहुतसे अंशोंमें, काम करनेके छिये ही है। साधारणतः मनुष्यको सब दशाओंमें काम ही करना पड़ता है। जो आदमी " आदमी" कहा जा सकता हो, उसे सदा काम करनेके लिये तैयार रहना चाहिए। ईमानदार और परिश्रमी आदमी अपने गुजारेके लिये काम करना आवश्यक समझता है; पर वास्तवमें सभी दशाओं और सभी अवस्थाओंमें मनुष्यके लिये काम करना बहुत ही आवश्यक है।

ऐसी दशामें जब कि और लोग काममें लगे हों, कोई आदमी निकम्मा रह कर क्यों कर अपनी प्रतिष्ठा बनाये रह सकता है? और कैसे अपने उत्तरदायित्वसे बच सकता है? काम सबसे अच्छा शिक्षक है; क्यों-कि वह दूसरे मनुष्यों और पदार्थोंसे साक्षात्कार कराता है। जीवनक चित्रोंके अवलोकनसे पता चलता है कि जितने बड़े आदमी हो गये हैं, वे सब अपने काममें सूब परिश्रम करते थे और बड़े ही दृढ़ तथा उसका कोई कार्य्य होता भी है तो वह या तो निरर्थक होता है और या हानिकारक । सच पूछी तो अकम्भीण्यता संसारमें सबसे बढ़ कर नाशक है। "

बड़े बड़े महात्माओं के कथनानुसार परिश्रम न करनेवाटा मनुष्य बड़ा भारी अपराधी और डाकू है। जो मनुष्य परिश्रम करता है वह कभी किसी प्रकारका अपराध या अनुचित कम्मी नहीं कर सकता। निकम्मा आदमी सदा बुरे काम ही करेगा और यदि वह कोई बुरा काम न भी करे तो भी खाळी बेंटे रहना ही क्या कम बुराई है ? ऐसा आदमी दयाका पात्र होनेके अतिरिक्त ताड़नके योग्य भी है। कुछ काम न करने और स्वार्थी बन कर आनन्द करनेसे बढ़ कर और कोई बुरी बात नहीं है। आत्म-पोषणसे नीति और मनुष्यत्वका नाश होता है और ऐसे दोषोंकी सृष्टि होती है जिनका नाश मृत्युसे पहले नहीं होता।

विद्वानोंका मत है कि सब प्रकारके दुष्कर्म्म देखनेमें सुखदायक जान पड़ते हैं। ये दुष्कर्म्म तो अकर्मण्य मनुष्यांको अपनी ओर आकृष्ट करते ही हैं, इससे बढ़ कर स्वयं अकर्मण्य मनुष्य स्वयं ही दुष्कर्मोंकी ओर प्रवृत्त होता है। पर जो मनुष्य केवल आत्म-पोषण करता हुआ दुष्कर्मोंमें प्रवृत्त रहता है, नाश सद् उसके पीछे पीछे लगा फिरता है और अन्तमें उसे घोर दुःख होता है। अकर्मण्य मनुष्यका न तो चित्त प्रसन्न रहता है और न शरीर स्वस्थ। अधिकृांश लोग यदि समयका सद्ययोग करें तो उन्हें ऐसे असंख्य अवसर मिल सकते हैं जिनमें वे अपने सुखकी बहुत कुछ • वृद्धि कर सकते हैं। जो थोड़ा बहुत समय हम यों ही नष्ट कर देते हैं यदि उसका सदुपयोग हो तो उससे होनेवस्ले सुन्दर परिणामोंको देख कर हमें परम आश्चर्य होगा। तेजीसे बीतनेवाले समयका हमें उपयोग करना चाहिए और उससे निधि ग्राप्त करना

उसका कोई कार्य्य होता भी है तो वह या तो निरर्थक होता है और या हानिकारक । सच पूछी तो अकर्मीण्यता संसारमें सबसे बढ़ कर नाशक है। '?

बड़े बड़े महात्माओंके कथनानुसार परिश्रम न करनेवाला मनुष्य

बड़ा भारी अपराधी और डाकू है। जो मनुष्य परिश्रम करता है वह कभी किसी पकारका अपराध या अनुचित कम्म नहीं कर सकता। निकम्मा आदमी सदा बुरे काम ही करेगा और यदि वह कोई बुरा काम न भी करे तो भी खाळी बेंडे रहना ही क्या कम बुराई है ? ऐसा आदमी दयाका पात्र होनेके अतिरिक्त ताड़नके योग्य भी है। कुछ काम न करने और स्वाधीं बन कर आनन्द करनेसे बढ़ कर और कोई बुरी बात नहीं है। आत्म-पोषणसे नीति और मनुष्यत्वका नाश होता है और ऐसे दोषोंकी सृष्टि होती है जिनका नाश मृत्युसे पहले नहीं होता।

विद्वानोंका मत है कि सब प्रकारके दुष्कर्म्म देखनेमें सुखदायक जान पड़ते हैं। ये दुष्कर्म तो अकर्मण्य मनुष्योंको अपनी ओर आकृष्ट करते ही हैं, इससे बढ़ कर स्वयं अकर्मण्य मनुष्य स्वयं ही दुष्कर्मोंकी ओर प्रवृत्त होता है। पर जो मनुष्य केवल आत्म-पोषण करता हुआ दुष्कर्मोंमें प्रवृत्त रहता है, नाश सदा उसके पीछे पीछे लगा फिरता है और अन्तमें उसे घोर दुःख होता है। अकर्मण्य मनुष्यका न तो चिच प्रसन्न रहता है और न शरीर स्वस्थ। अधिकृशंश लोग यदि समयका सदुपयोग करें तो उन्हें ऐसे असंख्य अवसर मिल सकते हैं जिनमें वे अपने सुखकी बहुत कुछ वृद्धि कर सकते हैं। जो थोड़ा बहुत समय

हम यों ही नष्ट कर देते हैं यदि उसका सदुपयोग हो तो उससे होनेवाले सुन्दर परिणामोंको देख कर हमें परम आश्चर्य होगा। तेजीसे वीतने-वाले समसका हमें उपयोग करना चाहिए और उससे निधि ग्राप्त करना चाहिए; नहीं तो वह सद्भक्ते लिये हमारे हाथसे जाता रहेगा। युवाव-स्थाके दिन सोनेके समान, प्रौद अवस्थाके दिन चाँदीके समान और वृद्धावस्थाके दिन सीसेके समान होते हैं। जो मनुष्य बीस बर्षकी अवस्थामें कुछ भी ज्ञान प्राप्त नहीं करता और तीस बर्षकी अवस्थामें कोई काम नहीं करता, चालीसमें वर्ष उसके पास कुछ भी नहीं रहता।

सभी अवस्थाओं और सभी दशाओं में हमें समयका पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए और सदा सब काम ठीक समय पर करना चाहिए। जो मनुष्य ठीक समय पर काम नहीं करता वह सदा शिथिल, दुःखी और चिन्तित रहता है। एक बार एक आदमी राजा तृतीय जार्जसे जब निश्चित समयसे कुछ देर करके पहुँचा तब उन्होंने उसके समयके पावन्द न होनेकी कुछ शिकायत की। इस पर उस आदमीने कहा कि "किसी कामके कभी न होनेकी अपेक्षा उसका देरसे होना अच्छा है।" राजा जार्जने उत्तर दिया—" नहीं यह तुम्हारी भूल है। मैं कहता हूँ कि देरसे होनेकी अपेक्षा कभी न होना अच्छा है।" संसारकी और सब बातोंमें देर हो सकती है पर नाशमें कभी देर नहीं होती।

जब तक मनुष्य न चाहे तब तक उसका जीवन कभी नष्ट नहीं हो सकता। यदि हम चाहें तो अपनी भी उन्नति कर सकते हैं और साथ साथ दूसरोंको भी उन्नत कर सकते हैं। हम अपने आपको भी श्रेष्ठ बना सकते हैं और दूसरोंको भी। पर इसके लिए हमें अपने विवेक और ज्ञानका धैर्य्य-पूर्वक उपयोग करना चाहिए। बहुतसे लोगोंमें अनेक प्रकारकी योग्यताएँ और शाकियाँ हैं; पर उन सबका उपयोग करनेके हिये धैर्य्य-पूर्वक अम करनेकी आवश्यकता होती है। राजा राममोहन-राय, स्वामी विवेकानन्द, द्यानन्द, महादेव गोविन्द रानडे, गोपाल कृष्ण गोसले आदि अपने जीवन-कालमें उतना ही श्रम करते थे जितनां

साधारण मजदूर और कमानेवाले लोग करते हैं। जब तक मनुष्य धैर्य्य-पूर्वक और निरन्तर खूब परिश्रम न करे तब तक वह विज्ञान, राजनीति या साहित्य आदिमें कभी पारंगत नहीं हो सकता।

महान पुरुषोंमें सवर्से बड़ा गुण यही होता है कि वे बड़े ही धीर और परिश्रमी होते हैं। न तो वे कभी अपने कार्य्यसे विमुल होते हैं। ओर न कभी थकते हैं। वे प्रत्येक क्षणका उचित उपयोग करते हैं। जो मनुष्य धेर्य और विचार-पूर्वक प्रत्येक वस्तुका निरीक्षण करता और उसके सम्बन्धकी सब वार्तोंका ज्ञान प्राप्त करता है वह बड़ा भारा आविष्कारक हो जाता है। वह प्रत्येक वस्तुका मूळ तत्त्व जान छेता है। प्रत्येक मनुष्यको यथासाव्य ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिसमें वह किसी बातको देख कर उसका मूळ तत्त्व जान छे। प्रसिद्ध विद्वान और तत्त्ववेता न्यूटन कहा करता था कि और छोगोंकी अपेक्षा मुझमें यही विशेषता है कि जब तक किसी प्रश्नकी पूर्ण-कपसे मीमांसा नहीं हो जाती तब तक मैं सदा उसे अपने ध्यानमें रसता और उस पर सोचा विचारा करता है।

एक विद्वानका मत है कि हमारा शरीर एक बाग है और हमारा इच्छा-बल उसका माली है। यदि हम उसमें बबूल बोएँगे तो कॉटे होंगे और आम बोएँगे तो स्वादिष्ट फल होंगे। यदि हम अकर्मण्य या सुस्त होंगे तो उसकी जमीनको खराब कर देंगे और यदि परिश्रमी होंगे तो उसमें खाद देकर उसे उपजाऊ बना देंगे। ये सब बातें हमारी इच्छा-शाकि पर ही निर्भर हैं। और वास्तवमें इच्छा-शाकि ऐसी ही चीज है।

लेकिन उसके लिये घेर्य्य और साहसकी आवश्यकता है। जिस समय कठिनाइयाँ आ पर्डें उस समय हट्ता-पूर्वक अपने काममें लगे रहनेकी आवश्यकता होती है जिसे हम अध्यवसाय कहते हैं। कार्य्यकारिणी

शक्तिके निरन्तर उपयोगको ही अध्यवसाय कहते हैं और यदि बराबर

अध्यवसाय-पूर्वक परिश्रम किया जाय तो वहीं आगे चल कर प्रतिभाका रूप धारण कर लेता है। किसी मशीनके पहिएमें जितना ही अधिक वल होगा वह अपने सामनेकी रूकावटको उतनी ही सरलतासे दूर करके बरा-बर धूमता जायगा। यही सिद्धान्त मनुष्यके छिये भी है। अपने सामनेकी रुकावट दूर करनेमें आपको उतनी ही सफलता होगी जितना आप उसमें वह हगावेंगे। यदि किसी दूसरे मनुष्यकी अपेक्षा आपमें वह कम हो तो उसकी पूर्ति आप अधिक समय तक अपने वलका प्रयोग करके कर सकते हैं। जीवनके आरम्भमें न तो मनुष्यको स्वयं ही अपनी प्रतिभाका ज्ञान होता है और न दूसरे छोग ही उससे परिचित होते हैं। लगातार कई बार प्रयत्न करने पर तब उसे मालूम होता है कि मैं उन कामोंके योग्य हो गया हूँ जिनमें सफलता प्राप्त करके और लोग धन्य हुए हैं। जो झरना किसी पहाड़ परसे केवल एक पतली धारके रूपमें निकलता है वह केवल सदा हदता-पूर्वक आगे बढ़ते रहनेके कारण ही पहलें नदी और तव आगे चल कर भारी नद ही नहीं बल्कि अथाह समुद्रका एक अंग वन जाता है।

बहुतसे लोग ऐसी कठिनायोंसे घवरा जाते हैं जो अनेक अवस्थाओंमें वास्तवमें हमें सहायता देनेवाली होती हैं। वे हमें अनुभव कराती हैं और हृद्ता-पूर्वक काममें लगे रहनेके लिये उनोजित करती हैं। घटनाओंकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं होती। उनका परिणाम मनुष्यकी योग्यता और आचार आदि पर निर्भर रहता है। कभी कभी प्रतिमा-शिखर पर पहुंचनेके लिये दरिद्रता ही सीढ़ी बन जाती है। जिसे दुर्बल मनुष्य साई समझते हैं बलवानोंके लिये वही खजाना ही जाता है। केवल सम्पिताके कारण ही बहुतसे लोग विशेष योग्य नहीं हो सकते। तात्पर्यं यह कि सब कुछ केवल इच्छासे ही हो सकता है। जिस कामके करनेकी इच्छा हो फिर उसके लिये उपायोंकी कमी नहीं रह जाती।

जीवनमें कोई मनुष्य सदा एक ही स्थान यर नहीं रह सकता। जो मनुष्य आगे नहीं बदता वैह अवश्य पीछे खसकता है। इस लिये उचित यही है कि यदि मार्गमें कठिनाइयाँ हों तो हम उन्हें दूर करके आगे बढें। सर फिलिप सिडनीका सिद्धान्त बहुत ही अच्छा था। वे कहा

करते थे—'' या तो मैं कोई रास्ता निकालूँगा और या कोई रास्ता बना लूँगा।'' आरामसे ''वच्चे '' बनते हैं ''मनुष्य'' वनानेवाली तो कठि-नाई है। बहुतसे सम्पन्न लोग ऐसे हैं जिनकी सर्वोत्तम शक्तियोंका

विकाश केवल कितनाइयोंका सामना करनेके कारण ही हुआ है। आचार-सम्बन्धी दृढ़ताकी सबसे अच्छी परीक्षा तभी होती है जब किसी व्यक्तिकी बाह्य अवस्थामें कोई आकस्मिक परिवर्त्तन होता है और यदि यह परिवर्त्तन हृद्यको कुछ दुःख पहुँचानेवाला हो तो उसके कारण

होनेवाली परीक्षा और भी अधिक ध्यान देने योग्य और महत्त्व-पूर्ण होगी। यदि वह मनुष्य दृद् हुआ तो इस परिवर्त्तनके कारण वह अपने बल पर ही खूब काम करके यथेष्ट महत्त्व और प्रसिद्धि प्राप्त कर लेगा।

कष्टकी उपमा एक मजबूत हाथसे चळाये जानेवाले भारी हलसे दी जा सकती है। वह खराब जमीनमें खूब गहरी काट करता है। लेकिन उसकी इस गहरी कटाईसे उसका भीतरी भाग खुल जाता है, जिस पर प्रकृतिके उपजाऊ प्रभाव पड़ते हैं और जिसके परिणाम-स्वरूप बहुत अच्छी फसल होती है।

भारी बिरोध या अड्चन भी आदमीके लिये बड़ी भारी न्यामत है। उससे शक्ति, अध्यवसाय और आचार-बठको उत्तेजना मिलती है। इस प्रकार अड़चनें हमारी सहायक होती हैं। मनुष्य साहसी हो सकता है लेकिन बिना अध्यवसायके साहसका महत्त्व बहुत ही कम होता है-।

लोकन बिना अध्यवसायक साहसका महत्त्व बहुत हा कम होता ह-! केवल आवेश-युक्त विचारोंके उठने और नष्ट हो जानेसे ही मानव-जाति-की उन्नोतिमें बहुत कम सहायता मिलती है। चोह बीच्में बारबार

त्रिफल ही क्योंन होना पड़े तो भी वड़े वड़े काम तभी होते हैं जब मनुष्य उनके लिये निरन्तर परिश्रम करता रहता हैं। एक वेल्श कहावतका अभिप्राय है कि " विफलताएँ ही सफलताके सम्भे हैं।" यह तो हुई कामकी वात, अव विश्रामको लीजिए । यह एके कहावतसी बन गई है कि विना परिश्रमके विश्राम होता ही नहीं। तो भी बहुत अधिक परिश्रम करने और सदा काममें ही लगे रहनेसे यह भी सम्भव है कि मनुष्य विश्रामका सुस उठानेके योग्य ही न रह जाय। जिस मनुष्यका सारा समय केवल परिश्रम करनेमें ही बीतता है वह अपने प्राक्वातिक उच गुणों तक नहीं पहुँच सकता, उसके प्राकृतिक सुन्दर गुणोंका कभी विकास नहीं हो सकता। विलक कभी कभी तो यह भी देखा जाता है कि बहुत अधिक परिश्रमके कारण लोगोंके अनेक सद्भावों आरे सद्-गुणोंका नाश भी हो जाता है। कुछ छोग आगे चल कर यथेष्ट विश्राम करनेके विचारसे इतना अधिक परिश्रम करते हैं कि कुछ ही समयके उपरान्त उनकी ऐसी अवस्था हो जाती है कि वे काम छोड़ कर आनन्दका अनुभव करनेके योग्य ही नहीं रह जाते । उनका मन मारा जाता है, विचार-शक्ति शिथिल हो जाती है और वे किसी और मर्जकी दवा नहीं रह जाते । वे एक दिन भी काम नहीं छोड़ सकते । उन्हें जो फुरसत मिलती है वह उनके लिये किसी कामकी नहीं रह जाती। उन्हें तुरन्त ही फिर काममें लग जाना पड़ता है-बैताल फिर पेड़ पर जा लटकता है।

बहुत अधिक काम फिर "काम" नहीं रह जाता, वह "पीसना" हो जाता है और "पिसाई" में कभी आनन्द नहीं आ सकता—उलटे आनन्द घट जाता है। काम इस लिये नहीं है कि हम उसके पीछे अपने फिण देतें। वह इस लिये है कि ईमानदारीसे हम उसके द्वारा अपना गुजारा करें। क्योंकि केवल आनन्द-मंगल ही तो हमें खानेको देगा नहीं, पेट पालनेके लिये तो हमें काम ही करना पढेगा। धनसे मनुष्यका आचरण विगड़ जाता और हृद्य कठोर हो जाता है। पर इसमें भी सन्देह नहीं कि द्रिद्रता मनुष्यके उत्साह और जीवन-शक्तिका नाश कर देती है, उसके मार्गमें अनेक प्रकारकी कठिनाइयाँ उत्पन्न कर देती है और मनुष्यके लिये ईमानदार, धर्मात्मा और प्रतिष्ठित रहना कठिन कर देती है।

इस लिये कभी किसी काममें अति नहीं करनी चाहिए। मनको परि-ष्कृत करने, अच्छी अच्छी शक्तियोंको बढ़ाने और जीवनका वास्तविक सुख भोगनेके लिये काम बहुत ही उत्तम और आवश्यक है। इसी लिये हम देखते हैं कि इतिहास और विज्ञान आदि बहुत अच्छे अच्छे काम

प्रायः रोजगारी या कामकाजी आदमी ही करते हैं। दिन रात व्यापार-के कामोंमें लगे रहनेसे मनुष्यके आनन्दका नाश हो जाता है। लाई वेन्थनका मत है कि बुद्धिमान मनुष्यको अपने मनमें किसी न किसी

प्रकारकी कामना रखनी चाहिए । जिस मनुष्यका किसी विशेष पदाथ पर अनुराग नहीं होता उसे किसी चीज या वातमें आनन्द नहीं आता। प्रत्येक मनुष्यको कई तरहके कामोंको छेड रखना चाहिए। उनमेंसे

एकको तो अपना प्रधान काम बना छेना चाहिए और उसे बराबर करते रहना चाहिए; और शेष फुटकर कामोंको फुरसतके समय करना चाहिए और उन्हें बराबर बद्छते रहना चाहिए। विश्राम करनेका बास्तविक उपाय यही है और इसीसे जीवनका सौन्दर्य रिक्षत रहता है। इस तरह हम सदा प्रसन्न रहेंगे और हमें सदा यही मालूम होगा

कि हम विश्राम कर रहे हैं। फुरसतके समय चित्त प्रसन्न करनेके बहु-तसे उपाय हैं। हमारे लिये प्रकृति अपने विलक्षण सौन्दर्य्यका अनन्त भण्डार स्रोल देती है। हम उसकी अनन्त विभिन्नताओंका निरीक्षण

कर सकते हैं, उसके काम देख सकते हैं और उसके भेद जान सकते हैं। पशु, वनस्पति, खानिज पदार्थ आदि वैज्ञानिक अन्वेषणके िलये बहुत हैं। पुस्तक-प्रेमियोंके हिये साहित्य भी कुछ कम नहीं है। जातियोंके प्राचीन और अर्वाचीन इतिहास हैं जिनमें स्वर्थ अपने लामके लिये तथा जगतकी सम्यताकी वृद्धिके लिये लोगों पर शासन करने और उन्हें श्विक्षा देनेके अच्छे अच्छे प्रकार मिलते हैं। इसके अतिरिक्त अनेक प्रकारके जीवन-चरित्र, काव्य और नाटक आदि हैं जिनसे बहुत अच्छा मनोरंजन हो सकता है।

युरोपके बंड़ वड़े विद्वानां, लेखकां और शिल्पियोंमें अनेक ऐसे मिलेंगे जो अपनी फुरसतका समय विताने और लुई। मनानेके लिये तरह तग्हके दूसरे काम करते हों। कोई किव चित्रकारी करता था और कोई चित्रकार पद्य बनाता था। कोई क्सरत करने लग जाता था और कोई शिकार खेलने निकल जाता था। वहीं उन्हें प्रकृतिका निरीक्षण करने और विज्ञान-सम्बन्धी बहुतसी बातें जाननेका भी अवसर मिलता था। यदि फुरसतके समय हम ताश या शतरंजका ध्यान छोड़ कर शहरके बाहरकी किसी पहाड़ी पर चढ़ जाय अथवा किसी नदीमें नाव खेते हुए द्रतक निकल जायँ तो उससे केवल हमारा मनोविनोद् ही नहीं होगा, बल्कि हमारा स्वास्थ्य भी सुधरेगा और मनके भाव भी शुद्ध और सुन्दर होंगे। यदि हम अपने ऑगनमें ही कुछ गमले रख कर अथवा कहीं थोड़ीसी जमीन तैयार करके उसमें सुन्दर सुन्दर फूलोंके पेड़-पोधे लगावें तो क्या उससे हमारे चित्तको कुछ कम प्रसन्नता होगी ? विलायतमं कई ऐसे विद्वान और लेखक हो गये हैं जो फुरसतका समय बितानेके लिये मेंड्रें, वकरियाँ, घोड़े, कुत्ते, सूअर और तरह तरहके दूसरे पशु-पक्षी पाठते थे। प्रसिद्ध कवि शेळीको जब और कोई काम नहीं रहता था सत्र वह टेम्स नर्दामें कागजकी नावें बना बना कर ही छोड़ा करता था। उसको इस प्रकार नावें बना कर बहानेका इतना शौक था कि जत्र उसे क्रागज नहीं मिलता था तब वह बैंक आफ इंगलैण्डके नोटोंकी नावें वताना था ! डिकेन्स, सूदे और वर्ड्स्वर्थ गजबके चलनेवाले थे । वर्डस्वर्थ सदा टहलते समैय ही पुस्तकें पढ़ता था। यही कारण है कि उसकी कवितासे वहुत अच्छा और बहुत अधिक प्रकृति-प्रेम झलकता है। एक बार एक आदमी बर्ड्सवर्थके मकान पर गया। और सब कुछ देख कर उसने नौकरसे पुस्तकालय दिललानेके लिये कहा । नौकरने उसे पुस्तकालयमें ले जाकर कहा—"यही हमारे मालिकका पुस्तकालय है, पर उनका अध्ययन सदा सेतोंमें ही होता है । " और भी अनेक बहे बड़े चढ़नेवाले हो गये हैं जो बहुत ही वृद्धावस्थामें भी नित्य दस दस मील चला करते थे और पैदल वड़ी वड़ी यात्राएँ किया करते थे। उनका स्वास्थ सदा बहुत ही अच्छा रहता था। इसी प्रकार कोई जीन-सवारीका शौकीन था और कोई कुश्ती और मुक्केबाजी देखनेका ! वेलिजियमके प्रधान मंत्री ग्लैंडस्टन जंगलोंमें जाकर अपने हाथसे ऐड़ काटा करते थे । यहाँ तक कि एक व्यक्ति अपनी नाक पर मोरका पर सङ्ग करनेकी साधना करता था ! जान हण्टर मधु-मिक्सयोंका निरी-क्षण करता था और सर जानलवक विजैंडियों, मधु-मिक्स्यों और वर्रे आदिका । इन दोनोंके ही मनोतिनादेसे वैज्ञानिक दृष्टिसे अच्छा लाम हुआ था । इण्टरने मधु-मक्तियोंके सम्बन्धमें जिन वार्तोका पता लगाया था वे आज तक निर्विवाद मानी जाती हैं और सर लवकने जो पुस्तक ठिखी है उसे देख कर यह निश्चय नहीं किया जा सकता कि चिउँटियों और मधु-मानिलयांके बैर्ग्य और परिश्रमकी पशंसा की जाय अथवा उसके निरीक्षकके धेर्य और परिश्रमकी ।

बहुतसे होगोंने अपना काम करते हुए तरह तरहकी मशीनोंका भी आविष्कार किया है। इन आविष्कर्ताओंमें पादरी कार्टराइट चड़े ली विलक्षण थे, जिन्होंने एंजिनसे चलनेवाले करवे और ऊन साफ करने और ईटें तथा रस्से बनानेकी, मशीनोंका आविष्कार किया था। सेत

बोनेकी मशीनका आविष्कार पादरी बेलने अपने फुरसतके समयमें किया था। इंगलैण्डमें उस समय मजदूर संस्ते थे, इस लिये वहाँ तो यह मशीन न चली पर अमेरिकामें जहाँ मजदूर बहुत महँगे थे, इसका र्ख्व प्रचार हुआ। तब एक शताब्दीके उपरान्त इंगळेण्ड और स्काट-लेण्डमं भी उसका खूब प्रचार हुआ। इसी प्रकार कोई ग्रहोंका वेध करके उनके सम्बन्धकी नई नई वातोंका पता लगाता था और कोई किसी थातका आविष्कार करता था। पर इस सम्बन्धमें सबसे मजेदार बात डा॰ एडमकी है। डाक्टर महाज्ञय एडिन्बराके हाईस्कुलके रेक्टर थे और उन्होंने कई अच्छी अच्छी कितावें लिखी थीं। जब आपको फुरसत मिलती थी तब आप वूगे नामक अपने एक मित्रकी दूकान पर चले जाया करते थे और वहीं कभी चाकुओं और कैंचियों पर सान देते थे और कभी सानका चक्कर चलाते थे। बूगे भी ग्रीक और लैटिन भाषाका बढ़ा भारी पण्डित था, इस लिये एक बार दो अगरेज भले आदमी जो विश्वविद्यालयमें पढ़ते थे, शीक भाषाका एक वाक्य समझनेके लिये उसके पास आये। वह वाक्य वूगेकी समझमें तो नहीं आया, पर वह जरा मसखरा था, इस लिये उसने कहा—'' यह तो बहुत ही सहज है। हमारा चक्कर चलानेवाला मजदूर ही तुम्हें यह समझा देगा। " यह कह कर उसने डा० एडमसे कहा-- " जरा इधर तो आना । " उनके आने पर उसने वह ग्रीक बाक्य उन्हें दिखलाया और उन विद्यार्थियोंको उसका अर्थ समझानेके छिये कहा। एडमने चरमा लगा कर बहुत ही विद्वत्ता-पूर्वक उस वाक्यका पूरा पूरा अर्थ उन लोगोंको समझा दिया और साथ ही अपने बतलाये हुए अर्थके समर्थ-ब्यें बड़े बड़े विद्वानोंकी सम्मतियाँ भी बतला दीं। और तब वे फिर सानका चक्कर चलाने चले गये। मजदूरकी विद्वता देख कर विद्यार्थि-योंको परम आश्वर्थ्य हुआ। उन्होंने कहा कि हमने सुना था कि एडिन-

बराके साधारण व्यापारी भी बड़े विद्वान होते हैं, पर इस वांक्यकी अभी जो व्याख्या हमने छुनी है वह हमारी आशासे कहीं अधिक है।

प्राणि-शास्त्र, वनस्पति-शास्त्र और भूगर्भ-शास्त्र आदिका अध्ययन बहुत ही सहजमें हो सकता है और उससे हमारे मनोविनोदके साथ सम्ध्र संसारका बहुत कुछ उपकार भी हो सकता है। यदि और कुछ न हो तो कमसे कम हमें बहुतसी उपयोगी बातें तो अवश्य माछूम हो जायँगी और कभी न कभी वे हमारे काम भी आवेंगी। जिन लोगोंको इस वातकी चिन्ता रहती है कि हम अपना समय किस प्रकार बितावं उनसे बढ़ कर मूर्स और अमागा संसारमें कोई नहीं है। एक महात्माका बचन है—" किसी बड़े साम्राज्यके प्रधान मन्त्रीको भी उतना सार्व-जिनक काम नहीं हो सकता जितना एक बुद्धिमान्द मनुष्यको अपना मिलती हो तो बुद्धिमानको लोगोंका साथ करनेके लिये कम फुरसत होती है। मंत्रीको तो केवल अपनी जातिके ही थोड़े बहुत काम करने पड़ते है पर बुद्धिमानको परमेश्वर और प्रकृतिके समस्त काय्योंका विचार करना पड़ता है।"

एक और महात्माका उपदेश है—"ज्ञानार्जन और आञ्चा, सुशीलता, धेर्य्य और सन्तोष आदि गुणोंके विकाशके लिये परिश्रम और
प्रयत्नकी आवश्यकता होती है। × × \*× × परिश्रमसे पहले
मनुष्यकी आत्मा उदार और उन्नत होती है। परिश्रमी मनुष्य तुच्छ
और छोटी बातोंसे कर्मा सन्तुष्ट नहीं होता, बल्कि वह श्रेष्ठ पदार्थोंकी
आकांक्षा करता है और उन्हें प्राप्त करनेके लिये वीरता और साहसपूर्वक अपनी निजकी शांकियोंसे कठिनाइयों और अङ्चनोंको दूर करतम
हुआ निरन्तर प्रयत्न करता रहता है। × × × × श्रेष्ठ
मनुष्य कमी मक्खीकी तरह दूसरोंका इकट्ठा किया हुआ श्रहद खाना

वोनेकी मशीनका आविष्कार पादरी बेलने अपने फुरसतके समयमें किया था। इंग्लैण्डमें उस समय मजदूर सस्ते थे, इस लिये वहाँ तो यह मर्ज़ीन न चली पर अमेरिकामें जहाँ मजदूर बहुत महँगे थे, इसका खुंब प्रचार हुआ। तब एक शतार्व्याके उपरान्त इंगलैण्ड और स्काट-लिण्डमें भी उसका खूब प्रचार हुआ। इसी प्रकार कोई ग्रहोंका वेध करके उनके सम्बन्धकी नई नई वातोंका पता लगाता था और कोई किसी भातका आविष्कार करता था । पर इस सम्बन्धमें सबसे मजेदार वात डा० एडमकी हैं। डाक्टर महाशय एडिनबराके हाईस्कूलके रेक्टर थे और उन्होंनं कई अच्छी अच्छी किताबें लिखी थीं। जब आपको फुरसत मिलती थी तब आप वूगे नामक अपने एक मिजकी दूकान पर चले जाया करते थे और वहीं कभी चाकुओं और कैंचियों पर सान देते थे और कभी सानका चक्कर चलाते थे। बूगे भी ग्रीक और है। टिन माषाका बड़ा भारी पण्डित था, इस छिये एक बार दो अँगरेज भले आदमी नो विश्वविद्यालयमें पड़ते थे, शीक भाषाका एक वाक्य समझनेके ठिये उसके पास आये। वह वाक्य बूगेकी समझमें तो नहीं आया, पर वह जरा मसलरा था, इस लिये उसने कहा-- " यह तो बहुत ही सहज है। हमारा चक्कर चलानेवाला मजदूर ही तुम्हें यह समझा देगा।" यह कह कर उसने डा० एडमसे कहा-" जरा इधर तो आना । " उनके आने पर उसने वह ग्रीक वाक्य उन्हें दिखलाया और उन विद्यार्थियोंको उसका अर्थ समझानेके लिये कहा। एडमने चश्मा लगा कर बहुत ही विद्वता-पूर्वक उस वाक्यका पूरा पूरा अर्थ उन लोगोंको समझा दिया और साथ ही अपने बतलाये हुए अर्थके समर्थ-ब्सें बड़े बड़े विद्दानोंकी सम्मतियाँ भी बतला दीं। और तब वे फिर सानका चक्कर चलाने चले गये। मजदूरकी विद्ता देख कर विद्यार्थि-योंको परम आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि हमने सुना था कि एडिव-

बराके साधारण व्यापारी भी वड़े विद्वान, होते हैं, पर इस वाक्यकी अभी जो व्याख्या हमने तुनी है वह हमारी आशासे कहीं अधिक है।

प्राणि-शास्त्र, वनस्पति-शास्त्र और भृगर्भ-शास्त्र आदिका अध्ययन बहुत ही सहजमें हो सकता है और उससे हमारे मनोविनादके साथ साथ संसारका बहुत कुछ उपकार भी हो सकता है। यदि और कुछ न हो तो कमसे कम हमें बहुतसी उपयोगी वातें तो अवस्य माठूम हो जायँगी और कभी न कभी वे हमारे काम भी आवेंगी। जिन होगोंको इस बातकी चिन्ता रहती है कि हम अपना समय किस प्रकार वितावं उनसे बढ़ कर मूर्च और अभागा संसारमें कोई नहीं है। एक महात्माका वचन है—" किसी बढ़े साम्राज्यके प्रधान मन्त्रीको भी उतना सार्वजनिक काम नहीं हो सकता जितना एक बुद्धिमान मनुष्यको अपना निजका काम हो सकता है। यदि मन्त्रीको अकेले रहनेकी कम फुरसत मिलती हो तो बुद्धिमानको लोगोंका साथ करनेके लिये कम फुरसत होती है। मंत्रीको तो केवल अपनी जातिके ही थोड़े बहुत काम करने पड़ते है पर बुद्धिमानको परमेश्वर और प्रकृतिके समस्त काय्योंका विचार करना पड़ता है।"

एक और महात्माका उपदेश है—"ज्ञानार्जन और आज्ञा, सुशीछता, धेर्थ्य और सन्तोष आदि गुणोंके विकासके छिये परिश्रम और
प्रयत्नकी आवस्यकता होती है। × × \*× × × परिश्रमसे पहले.
मनुष्यकी आत्मा उदार और उन्नत होती है। परिश्रमी मनुष्य तुच्छ
और छोटी बातोंसे कमी सन्तुष्ट नहीं होता, बल्कि वह श्रेष्ठ पदार्थोंकी
आकांक्षा करता है और उन्हें प्राप्त करनेके छिये वीरता और साहसपूर्वक अपनी निजकी शाक्तियोंसे कठिनाइथों और अङ्चनोंको दूर करतम
हुआ निरन्तर प्रयत्न करता रहता है। × × × × श्रेष्ठ
मनुष्य कमी मक्लीकी तरह दूसरोंका इकट्ठा किया हुआ श्रुहद लाना

पसन्द न करेगा और न गीद्डोंकी तरह दूसरोंके किये हुए शिकार पर हाथ साफ करनेकी नीयत रखेगा, वह अपने निर्वाहके लिये स्वयं ही किसी न किसी प्रकारका प्रयत्न करेगा। परिश्रम हमारे समस्त आनन्दोंमें अपूर्व माष्ट्रप्य उत्पन्न कर नेता है; क्योंकि जब तक मनुष्य अपने कर्चव्योंका पूर्ण-रूपसे पाठन नहीं कर छेता तब तक वह किसी प्रकारका आनन्द अनुमव नहीं कर सकता। पर जब वह अपने सब काम कर छेता है तब अच्छी तरह आराम कर सकता और सुख उठा सकता है। तब उसे मोजनमें भी स्वाद मिळता है, सैर सपाटे आदिमें भी आनन्द मिळता है और खूब अच्छी तरह नींद्र भी आती है। "

यरिश्रममें सबसे बड़ा गुण तो यह है कि वह मनुष्यको सदा बुराइयोंसे दूर रखता है। जो मनुष्य सदा काममें खूब लगा रहता हो उसे बुरा-इयांकी ओर प्रवृत्त होनेका अवसर ही न मिलेगा। सुस्ती और अकर्म्स-ण्यतासे बढ़ कर ओर कोई दुर्गुण नहीं है। निकम्मा आदमी समाजका बोझ होता है। वह संसारके सब पदार्थोंका नाश करता है और उत्पन्न कुछ भी नहीं करता; वह समाजका भूषण तो कभी हो ही नहीं सकता, हाँ कलंक अवस्य होता है। यही सुस्ती और अकर्म्मण्यता बड़े बड़े महल गिरा देती है। निर्दोषता और सद्गुणोंका सबसे अच्छा रक्षक परिश्रम ही है। वह दोषों और अपराधोंको सदा दूर रखता है, हृदय-मन्दिरकी रक्षा करता है और दुष्कर्ममें प्रवृत्त होनेका अवसर ही नहीं देता।

यदि हम धनवान हों तो केवल अपने ही परिवारके लोगोंके लिये नहीं विक औरोंके लामके लिये भी अपने धनका प्रवन्ध करनेके लिये हमें परिश्रम करनेकी आवस्यकता होगी। यदि हम प्रतिष्ठित हों तो अपनी प्रतिष्ठा वनाये रखने और दूसरोंके सामने उत्तम आद्दी उप-स्थित करनेके लिये भी हमें परिश्रम करना पहेगा। परम कुलीन मनुष्य

भी परिश्रम करनेसे नहीं बच सकता। यदि वह यह समझता ही कि हमारा काम निकम्मे रहभैसे भी चल सकता है तो उसे अवस्य परम दुःसी भी होना पड़ेगा । क्योंकि यदि वह किसी कामका न होगा और परमेश्वा तथा संसारकी कोई सेवान करेगा तो उसे प्रसन्नता प्राप्त करने-का भी कोई अधिकार न होगा। साधारण आद्मीका ज्ञान आदि भी कम होगा और कर्नेज्य भी थोड़ा होगा। पर मले आदर्शाका ज्ञान भी बहुत अधिक होगा ओर कर्चव्य भी अनेक होंगे। मले आदर्भीके इद्यंम उत्साह और वल होगा, उसकी विद्या और वृद्धि औरोंसे बड़ी-चड़ी होगी, उसका कुल श्रेष्ठ होगा, उसके संगी-साथी अच्छे अच्छे लोग होंगे, उसके पास धन, बल और अधिकार होगा, समाजमं उसका अच्छा आदर होगा, उसे यथेष्ट समय और अवकाश होगा और वह सब प्रकारसे ऐसी स्थितिमें होगा जिसमें उसके द्वारा संसारका बहुत कुछ कल्याण हो सके। और वास्तवमें वही आदमी मला आदमी कहला सकता है जो सार्वजनिक कल्याणके लिये पूर्ण परिश्रम करता है और मित्रोंके उपकारके लिये आनन्द-पूर्वक कष्ट सहता है। मले आदमीका काम इतना मोटा तो नहीं होता, पर वह कष्ट-साध्य अवस्य होता है। केवल शारीरिक अम ही कठिन नहीं होता, हल, फावड़ा और हथौड़ा चलानेके अतिरिक्त और भी अनेक परिश्रम-साध्य काम होते हैं। सभी कामोंमें पसीना नहीं बहता, दिमागसे भी बिना पसीना बहाये अच्छे अच्छे काम हो सकते हैं। लोगोंको उपदेश, उत्साह या सांत्वना देनेमें जीम भी बहुत कुछ परिश्रम कर सकती है। सत्कार्य्य और परोपकारका ही काम आदमीके लिये बहुत है। और यही सब काम ऐसे हैं जिनमें मले आद्मियोंको पित्रिम करनेकी आवस्यकता होती है।

छोटी जातिके छोम तरह तरहकी कई बातोंसे किसीको भला

आदमी समझते हैं। किसी दीन-दुिलया बुिंद्याको यदि कोई रूपय आठ आना दे दे तो वह उसीको बहुत मला आदमी समझती है और यदि कोई इक्टेबाला किसीसे दूना किराया जट ले तो वह उसीको मला आदमी समझता है। मध्यम वर्गके लोगाभी प्रायः किसीकी मल-मनसतका अनुमान उसकी उस आर्थिक उदारतासे ही करते हैं जो बहुतसी दशाओं आवारेपनकी उदारतासे कम नहीं होती। थैकरेका मत है कि जो आदमी ईमानदार, नेक, उदार, वीर और बुिंद्यमान हो और अपने इन सब गुणांका उत्तम रीतिसे उपयोग करे वहीं मला आदमी है। एक और महात्माके अनुसार सचे बीर और सज्जन मनुष्यमें धर्मी-भाव, उदारता, न्याय-परायणता, समझदारी, दूरवार्शिता, सुशिलता, हट्ता, सचाई, स्वतंत्रता कर्मण्यता, आशा और वीरता ये बारह गुण होते हैं। इसमें इतना और बढ़ाया जा सकता है कि उसमें सिहिष्णुता तथा दूसरोंके विचारों और सम्मितियोंका आदर करनेका भाव भी होना चाहिए।

असली भला आदमी किसी विशिष्ट वर्ग या जातिमें ही नहीं होता। एक दिद कुषक भी मला आदमी हो सकता है और कोई बहुत बड़ा अमीर भी। हर एक आदमी भला आदमी और सज्जन हो सकता है। दूर्टी-फूर्टी होपड़ीमें रहनेवाले एक दिद किसानमें भी आपको भलमनसत मिल सकती है। मलमनसत केवल बड़े आदमियोंके ही पल्ले नहीं पड़ी है। छोट्टेसे छोटा आदमी भी बात-चीत और विचा-रोंकी टाप्टिसे मला आदमी हो सकता है। वह ईमानदार, सच्चा, साहसी, और आत्मावलम्बी हो सकता है। किसी नीचाश्य धनवानकी अपेक्षा एक उच्चाशय निर्वन कहीं अच्छा होता है। नीचाशय धनवानके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं होता और उच्चाशय निर्वनके पास कुछ भी न होते हुए सब कुछ होता है।

सदाचारके चित्रमें सद्व्यवहार मानों अन्तिम पालिश है। एमर्सनका कथन है-" सीन्दर्ध्य सद्व्यवहार कहीं बढ़ कर है। वह चित्री और मूर्तियांसे कहीं अधिक आनन्ददायक होता है। उच कलाओंमें वह सर्व-श्रेष्ठ है।"डा॰ जान्सनैने कहा है-"सदा नम्र सद्व्यवहार करो, उसका अभाव किसी न किसीको अवस्य खटकता है। " स्वर्गीय महात्मा महादेव गोविन्द रानड़ेका व्यवहार सदा सबके साथ सद् और नम्रता-पूर्ण होता था। एक दिन आप हाईकोर्टसे पैदल घर जा रहे थे। रास्ते-में एक बुद्याने आपसे कहा-" जरा मेरा बोझ उठा कर मेरे सिर पर रला दो।" आपने तुरन्त उसका बोझ उठा कर उसके सिर पर रख दिया । एक बार रास्तेम एक आद्मीके धक्केसे रानडे महाज्ञयकी पगड़ी की चड़में गिर गई। उसने बहुत क्षमा प्रार्थना की, पर आपने उत्तर दिया। कि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, यह तो अचानक एक घटनां हो। गई है। अमोरिकन संयुक्त राज्योंके राष्ट्रपति मि० किन्सी सदा सबके साथ यहाँ तक कि हब्शियोंके साथ भी, सद्व्यवहार करते थे। एक बार आप आमनिवस (किराये पर चलनेवाली एक प्रकारकी बहुत बड़ी गाड़ी ) में सवार होकर कहीं जा रहे थे । रास्तेमें एक हबूशी स्त्री भी उसी गाड़ी पर सवार हुई। पर भीड़ बहुत थी, इस लिये उस स्त्रीकी कहीं वैठनेका स्थान नहीं मिला। राष्ट्रपति क्रिन्सीने तुरन्त उठ कर अपने स्थान-पर उस स्त्रीको बैठा दिया और आप बराबर खड़े रहे। इस प्रकार मानों आपने असद्व्यवहार करनेवाले गाड़ीमें बैठे हुए और लोगोंकी बिना कुछ कहे सुने यथेष्ट मर्त्सना की।

हमारी प्रकृतिके खुरदुरे किनारों पर सद्व्यवहार एक प्रकारकी गोठका काम देता है और उनके द्वारा दूसरोंको कष्ट नहीं पहुँचने देता है वह वड़ा ही मला आदमी था जिसने कहा था कि किसीको गाली देना और सोटा सिका देना दोनों ब्रावर है। जब तक मनुष्यका व्यवहार नम्र और सुजनता पूर्ण न हो तब तक, चाहे वह कितने ही उच और प्रतिष्ठित कुळका क्यों न हो, वह कभी भला आदमी नहीं कहा जा सकता। उच्च कुळमें उत्पन्न मनुष्य भी नीच ढरपोक और अकम्मण्य हो सकता है। इसमें सन्देह नहीं कि किसी मनुष्यकों अपने उच्च कुळ और श्रेष्ठ पूर्वजोंके उत्तम और महत्त्व-पूर्ण कार्योंका स्मरण करके स्वयं भी श्रेष्ठ कार्य्य करनेके छिए उत्तेजना मिल सकती है, पर कभी कभी उच्च कुळके लोगोंके आचरण भी बड़े ही नीच होते हैं। श्रेष्ठ कार्योंसे मनुष्य अपने उच्च कुळका भूषण होता है और निकृष्ट कार्योंसे कळंक।

श्रेष्ठ मनुष्य सदा श्रेष्ठ कुलमें ही उत्पन्न नहीं होते । बहुतसे महान पुरुष किनिष्ट वर्गमें ही उत्पन्न हुए हैं। छेटो किसी उच वैशका नहीं था, पर दर्शनने उसे उच्च बना दिया। वाल्मीकिजी चाण्डाल थे, पर अपने सत् कार्योसे ऋषि बन गये। क्रुष्णके जन्मके समय उनके पिता वसुदेव बहुत ही साधारण स्थितिके मनुष्य थे और अपनी स्नी-सहित अपने साले कंसके यहाँ कैंद थे। काछिदास चरवाहे थे, कबीरदास जुलाहे थे और नामदेव दरजी थे । चाणक्य, चैतन्य, सूरदास, तुलसीदास, नरहरि, बीरबल और टोडर-मलने बड़े ही दरिद्र कुलमें जन्म लिया था। शिवाजी, नेपोलियन और माधवराव सिन्धिया आरम्भमें साधारण सैनिक ही थे । शेवसपियरका बाप ऊन बेचता था और कारठाइठका वाप राजगीर था । आधुनिक महापुरुषोंमेंसे जस्टिस रानड़े, 'बहेरामजी मलाबारी, सेठ जावजी दादाजी चौधरी, दादाभाई नौरोजी, वद्रुद्दीन तैय्यवजी, काशिनाथ व्यंवक तैलंग आदिका जन्म बहुत ही साधारण स्थितिके माता-पिताके यहाँ हुआ था । तथापि इन लोगोंने अपने परिश्रम और सदाचार आदिके कारण इतना चरा प्राप्त किया था जितना किसी अच्छे राजा मेहाराजाको भी नसीब नहीं हो सकता।

नम और सुर्शील मनुष्य सदा प्रसन्द रहेगा प्रसन्नतासे मनुष्यकी

जितनी शोभा वढ़ती है उतनी हीरों और मोतियोंके जड़ाऊ गाहनोंसे

भी नहीं बढ़ सकती। प्रैसन्नतामें कुछ सर्च नहीं होता तो भी वह अमूल्य है। वह मानव-प्रकृतिका सर्वोत्तम अंश ढूँढ़ती है। वह लोगोंके दोष और बुटियाँ नहीं देंसती, बल्कि स्वभावतः अच्छी अच्छी बातोंका ध्यान रसती है। उसके द्वारा मधुर बचनों और दया-पूर्ण विचारोंका प्रसार होता है, जिससे समाजमें आनन्दकी वृद्धि होती है। प्रसन्नता मनका सोन्दर्य है और शारीरिक सोन्दर्यकी तरह उसके सामने प्रायः और सब बातें दब जाती हैं।

कहा है—" जिसका हृदय प्रसन्न रहता है उसका मुख मी प्रसन्नतापूर्ण दिखाई देता है।" यह भी कहा है—" प्रसन्न हृदय ओषिके
समान उपकार करता है।" बिना आनन्दके मानव-जीवनका काम ही
नहीं चल सकता। बहुतसी दशाओंमें आनन्दसे ही सफलताकी प्राप्ति
होती है। बड़े बड़े कामोंमें जो कठिनाइयाँ होती हैं उनका सामना करनेके लिए मनमें एक ऐसे गुणकी आवश्यकता होती है जिससे वह विचलित या निरुत्साह न हो जाय। आनन्द-वृत्तिसे मनमें यह गुण आ
जाता है। शान्त आत्मा, शुद्ध हृदय और उत्तम स्वभावका आनन्द
एक प्रधान लक्षण है। वह मनुष्यकी उदारता, गुण-भाहकता और निरभिमानताका भी परिचायक है। बड़े बड़े कार्योंसे भी उतना कल्याण
नहीं होता जितना प्रसन्नता-पूर्वक कही हुई छोटी छोटी बातोंसे होता है।
मारी प्रपातकी अपेक्षा छोटेसे झरनेका बहाव- अधिक उपयोगी होता
है। झरनेके धीरे धीरे बहनेमें अपूर्व सौंदर्य्य होता है, पर प्रपातके
कारण सदा बिनाश ही होता है। यही दशा हमारे जीवनकी दैनिक
बातोंकी है।

संसारकी सारी समस्याओंकी मीमांसा सहानुभूतिसे ही होती है— बिना उसके कोई बात समझुमें ही नहीं आती। बिना सहानुभूतिके विचार किये विना ही दिया जाता है वह प्रायः बहुत हानिकारक होता है। चर इसमें सन्देह नहीं कि उसके विचार अवस्य उदार होंगे और वह

प्रायः पात्रों पर ही द्या दिखलावेगा। प्रत्येक मनुष्यका सची महत्त्व इसी वातमें है कि उसे अपने जीवनके

सचे उद्देश्यका पूरा पूरा ज्ञान हो। जिस मनुष्यको पूर्ण आत्म-ज्ञान

होगा अथवा जो अपने विवेककी आज्ञाका पालन करेगा वह अपना उदेश और कर्चच्य भी जान सकेगा। अनुभव हमें बतलाता है कि हम स्वयं जो कुछ बनना चाहते हैं वही बन जाते हैं। प्रत्येक मनुष्य अपना महत्त्व या मूल्य स्वयं ही निश्चित करता है; क्योंकि हम अपनी इच्छाके अनुसार ही महान या नीच होते हैं। यदि हम ईमानदार, सच्चे और द्याल होना चाहते हैं तो धीरे धीरे हम वैसे ही हो जाते हैं। आरम्भमें

इस प्रयत्नमें हमें जो कठिनाइयाँ होती हैं वे आगे चल कर धीरे धीरे कम होती हैं। हमारी कर्माण्यता, सुजनता और उदारता आदि धीरे धीरे व्यवहारमें आनेके कारण वढती जाती हैं। पहले जिस बातके लिये हमें प्रयत्न करना पड़ता था वही अब हमारे लिये सहज और स्वाभाविक हो जाती है। और इस प्रकार मनुष्य अपने आपको उदार, न्याय परा-

यण, परदु:ख-कातर, नम्र, सहनशील और सज्जन बना लेता है। सचे भठे आदमीकी पहचान यह है कि उसे अपनी प्रतिष्ठाका घ्यान होगा और उसमें सहानुभूति, सुजनता, सहनशीलता और उदारता होगी । केवल संसारको दिसलानेके लिये ही नहीं बल्कि सब दशाओंमें

वह सदा सच वोलेगा और उचित कार्य्य करेगा। इसी लिये वह कभी किसी ऐसे कामके लिये बचन नहीं देगा जो उससे न हो सकता हो। जो भठा आदमी होगा वह झूठी वातोंसे अपने आपको कभी न गिरू

बेगा; बल्कि यदि सत्य बोलनेके कारण उसे कोई विपत्ति भी सहनी बड़ेगी तो उसे वह प्रसन्नतासे सह छेगा।

7

वास्तिविक भला आदमी कमी अपने बलका अनुचित प्रयोग न करेगा और कमी अपने अधीनों पर अत्याचार न करेगा। मनुष्य अपने बराबर-वालोंके साथ, अपनी स्त्री अपने बच्चों और अपने नौकरोंके साथ, अफ़सर अपने अधीनस्थ कर्म्मचारियोंके साथ, शिक्षक अपने शिष्योंके साथ, मालिक अपने नौकरोंके साथ और अमीर आदमी गरीबोंके साथ ब्यवहार करनेमें यदि अपनी शक्तिका अनुचित प्रयोग न करे तो समस्त्रा चाहिए कि वह सचमुच मला आदमी है। ऐसा आदमी सद् अपने आपको बशमें रखेगा। बिना अपने आप पर विजय प्राप्त किये मनुष्य मला आदमी हो हो नहीं सकता। इसके लिये स्वार्थ-सम्बंधी कामनाओंको द्वाने, और निकृष्ट श्रेणीकी इच्छाओंको रोकनेकी आव-इयकता होती है। इसी लिये मले आदमीके गुणोंमें संयम भी सम्मिलित है। संयमसे मनुष्यका मस्तिष्क स्वच्छ रहता है, आचरण शुद्ध रहते हैं और शरीर नीरोग रहता है। सम्पन्न मनुष्यके लिये परम आवश्यक गुण संयम है और दरिद्रके लिये धर्म, सन्तोष या सहनशीलता।

जो मनुष्य धीर और सहनशील हो, जो दूसरोंका आदर करे, जो द्वीन-दुलियोंके प्रति सहानुभूति दिखलावे और जो लोगोंके साथ वैसा ही व्यवहार करे जैसा वह स्वयं अपने साथ कराना चाहता है, वहीं सचा भला आदमी है। सदा दूसरोंका आदर करो, उनके साथ प्रेम-पूर्ण व्यवहार और मधुर वातें करो। एक महात्माका कथन है—" सुजनता ईश्वरीय गुण है। ईश्वर अपनी महान सुजनता के कारण ही मले और बुरे सबको प्रकाश और वर्षा से लाम पहुँचाता है।" मला आदमी सदा न्याय-परायण और हढ़ होता है। जो काम जिस प्रकार करने बोग्य होता है, उसे वह उसी प्रकार करता है। वह क्षमा भी करता है और ताड़न भी, पर वह कभी किसी अनुचित कृत्यका बदला नहीं लेता। वह इस विषयमें महात्मा सुकरातका अनुकरण करता है। इस

महात्मासे एक बार एक आदमीने कहा— "यदि मैं तुमसे बदला न छे सकूँ तो मैं मरजाऊँ। इस पर उस महात्माने उत्तर दिया—"यदि मैं तुम्हें अपना मित्र न बना सकूँ तो मैं मरजाऊँ।"

भठा आदमी कभी श्यमीत नहीं होता। वह भारीसे भारी जोखिम सह कर भी साहस-पूर्वक अपने पड़ोसी या साथीकी सहायता करता है । वीरोंका अभी अन्त नहीं हुआ है। अभी बहुतसे ऐसे लोग हैं जो डूबते हुए पुरुषों या स्त्रियोंको बचानेके लिए अपने प्राणों तककी परवा न करेंगे अथवा जो असहायोंको बचानेके लिये जलती हुई आगमें कूद पढ़ेंगे । आजकलके समाजके इतिहासमें इस प्रकारके अनेक उदाहरण मिलेंगे। रोगियों और दीन-दुलियोंकी सहायता और सेवाके लिये सेवाश्रम, अनाथालय और चिकित्सालय आदि खुळवानेवाले अब भी बहुतसे लोग हैं। युद्ध तथा शान्तिकालमें दूसरोंकी सहायताके लिये अपने प्राण तक दे देनेवाले अब भी बहुतसे लोग हैं। पहली फेंच राज्यकान्ति-के समय मारशल डी माडशीने बहुतसे पादिरयों आदिकी रक्षा की थी। इस अपराधमें जब उसे फाँसी दी जाने लगी तब भीड़मेंसे किसीने कहा-" साहस करो । माडशी ! साहस करो ! " इस पर उसने धूम कर कहा—"साठ वर्षकी अवस्थामें मैं अपने राजाके लिए किलेकी टूटी हुई दीवार पर चढ़ गया था, आज चौरासी वर्षकी अवस्थामें ईश्वरके वास्ते टिकठी पर चढ़नेके ठिए मुझमें साहसका अभाव न होगा। "

छोटी छोटी बातोंमें साहस बड़ा ही उपयोगी होता है। हर एक आदमी बहादुर नहीं हो सकता, पर वह "आदमी" अवस्य हो सकता है। साहससे ही मनुष्य जीवनकी कठिनाइयोंका सामना कर सकता और उन पर विजय पा सकता है। साहस हमें अच्छे कामोंमें हुने रहने और बुरे कामोंसे बचनेके योग्य बनाता है। वह हमें अपना ऋण चुकाने और दूसरोंके भरोसे पर न रहनेके योग्य बनाता है। वह हमें स्वतंत्रता-पूर्वक बोलने तथा ऐसे अवसर पर चुप रहनेके योग्य बनाता है जब कि हमारे बोलनेसे औरोंकी क्षिति होती हो । वह हमसे अपनी अज्ञानता और मूलें स्वीकार कराता है । वह हमारे दोष निकालता और यथासाध्य हमारा आचरण सुधारता है । आरम्भमें चाहे ये सब काम किंदिन जान पढ़ते हों, पर तो भी नैतिक साहससे ये काम हो अवस्य जाते हैं । गुलामीके लिये केवल कायर मनुष्यका ही जीवन है । साहसी मनुष्य कुछ सीखनेके लिये जीता और जीवन निर्वाह करना सीखता है । जब वह उचित और श्रेष्ठ कार्य करता है तब लोगोंमें उसका आदर होता है । और यदि लोग उसका आदर न भी करें तब भी उसे उसकी चिन्ता नहीं होती । क्योंकि जब मनुष्य सच्चे हृदयसे अपने कर्नच्योंका पालन करता है तब वह कभी लोगोंकी निन्दा या स्तुतिकी परवा नहीं करता ।

स्विको पुरुषकी अर्द्धागिनी कहते हैं। प्रत्येक सत्पुरुषके घरमें वह जीवनका परम आनन्द है। स्त्रियाँ बहुषा प्रसन्न-चित्त, कोमल स्वमावकी और उदार होती हैं। अँगरेजीमें स्त्रीके लिये "लेडी" शब्दका व्यवहार होता है, जिसके मूल एँग्लो-सैक्सन शब्दका शब्दार्थ "अन्नपूर्णा" होता है। हमारे यहाँ मी स्त्रियोंको घरकी "लक्ष्मी" और "अन्नपूर्णा" कहते हैं। गृहस्थीका सारा सुस्त और सारा सुप्रवन्ध स्त्रियों पर ही निर्भर करता है। उनमें एक प्रेम-भाव ऐसा प्रवल होता है जिसकी सहायतासे सदा सब किताइयों पर विजय प्राप्त हो सकती है। गाथेका कथन है—"परिश्रमसे जो काम सारी उमरमें भी कितनतासे हो सकता है वह प्रेमके द्वारा एक क्षणमें हो जाता है।" सन्त प्रेमरिका चचन है—" प्रेम स्त्रुयं ही ज्ञान है; समस्त ज्ञानोंकी उसीसे उत्पत्ति होती है।" हृदयमें प्रेमसे ही सुजनताकी उत्पत्ति होती है और तब वह सुजनता हमारे बाहरी व्यवहारोंमें दिखाई देती है।

स्त्रियोंका सौन्दर्य बहुत ही कम आकर्षक होता है। उनकी कोमछता, सत्यता, निष्ठा, च्युनहारकी सान्तिकता, दूसरोंका आदर, उत्तरदायितका ज्ञान, और अच्छी आदतें ही सबसे अधिक आकर्षक होती
हैं। प्रत्येक स्त्रीमें आकृतिका सौन्दर्य न तो आवश्यक होता है और न
स्थायी। समय पाकर वह सौन्दर्य नष्ट हो जाता है। छेकिन प्रेम और
कोमछता आदि स्थायी हैं और उन्हींसे गृहस्थी तथा समाजका वन्धन
शिथिल नहीं होने पाता। स्त्रियोंका कर्त्तच्य पुरुषोंके कर्त्तच्यसे भी भारी
होता है। पुरुषोंको तो केवल धन कमाना पड़ता है, पर क्रियोंको
गृहस्थीका बाकी सारा प्रबन्ध करना पड़ता है। पिताकी अपेक्षा माताके
कर्तन्य अधिक होते हैं; क्योंकि बालकोंके चरित्र आदिका गठन उन्हीं
पर अवलम्बित होता है। धन्य है वह पुरुष जिसके घरमें ऐसी सुयोग्य
लक्ष्मी हो और धन्य हैं वे बालक जो ऐसी सुयोग्य माताके मर्भसे
उत्यन्न हो।

यद्यपि आन्तरणकी शुद्धता ही और पुरुष दोनोंके लिख्ने समान रूपसे परम आवश्यक है तथापि सृष्टिकी आदिसे ठेकर अब तक अपने आन्तरणको स्त्रियोंने जितना अधिक शुद्ध रखा है, उतना, दुःख है कि पुरुषोंने नहीं रखा। स्त्रियोंमें एक दूसरी विशेषता यह है कि उन्हें सदा घरमें ही रहना पड़ता है और सांसारिक झंझटोंसे उनका कोई सम्बन्ध नहीं होता। और थके-माँदे, दुखी तथा निन्तित पुरुष शान्ति, सुख तथा सान्त्वना पानेके लिये उनके पास जाते हैं। समाजकी उन्नति और अवनति भी स्त्रियों पर ही निर्भर है। बालकोंका सुधार जितने सहजमें स्त्रियाँ कर सकती हैं उतने सहजमें पुरुष कदापि नहीं कर सकते; और उन्हीं बालकों पर समाजकी उन्नति और अवनति निर्भम करती है।

स्वतंत्रता-पूर्वक बोलने तथा ऐसे अवसर पर चुप रहनेके योग्य बनाता है जब कि हमारे बोलनेसे औरोंकी क्षिति होती हो । वह हमसे अपनी अज्ञानता और भूलें स्वीकार कराता है । वह हमारे दोष निकालता और यथासाध्य हमारा आचरण सुधारता है । आरम्भमें चाहे ये सब काम किंदिन जान पड़ते हों, पर तो भी नैतिक साहससे ये काम हो अवस्य जाते हैं । गुलामीके लिये केवल कायर मनुष्यका ही जीवन है । साहसी मनुष्य कुछ सीखनेके लिये जीता और जीवन निर्वाह करना सीखता है । जब वह उचित और श्रेष्ठ कार्य करता है तब लोगोंमें उसका आदर होता है । और यदि लोग उसका आदर न भी करें तब भी उसे उमकी चिन्ता नहीं होती । क्योंकि जब यनुष्य सच्चे हृदयसे अपने कर्मच्योंका पालन करता है तब वह कभी लोगोंकी निन्दा या स्तुतिकी परवा नहीं करता ।

स्वीको पुरुषकी अर्द्वीगिनी कहते हैं। प्रत्येक सत्पुरुषके घरमें वह जीवनका परम आनन्द है। स्वियाँ बहुधा प्रसन्न-चित्त, कोमल स्वभावकी और उदार होती हैं। अँगरेजीमें स्वीके लिये "लेडी" शब्दका व्यवहार होता है, जिसके मूल एँग्लो-सेक्सन शब्दका शब्दार्थ "अन्नपूर्णा" होता है। हमारे यहाँ भी स्वियोंको घरकी "लक्ष्मी" और "अन्नपूर्णा" कहते हैं। गृहस्थीका सारा सुख और सारा सुप्रवन्ध स्वियों पर ही निर्भर करता है। उनमें एक प्रेम-भाव ऐसा प्रवल होता है जिसकी सहायतासे सदा सब किताइयों पर विजय प्राप्त हो सकती है। गाथेका कथन है—"पिर्श्रमसे जो काम सारी उमरमें भी कितनतासे हो सकता है वह प्रेमके द्वारा एक क्षणमें हो जाता है।" सन्त प्रेमरीका बचन है—"प्रेम स्वृयं ही ज्ञान है; समस्त ज्ञानोंकी उसीसे उत्पत्ति होती है।" हृदयमें प्रेमसे ही सुजनताकी उत्पत्ति होती है और तब वह सुजनता हमारे बाहरी व्यवहारोंमें दिखाई देती है।

स्त्रियोंका सीन्दर्य वहुत ही कम आकर्षक होता है। उनकी कोमलता, सत्यता, निष्ठा, न्युवहारकी सान्त्विकता, दूसरोंका आदर, उत्तरदायित्वका ज्ञान, और अच्छी आदतें ही सबसे आर्थक आकर्षक होती
हैं। प्रत्येक स्त्रीमें आकृतिका सीन्दर्य न तो आवश्यक होता है और न
स्थायी। समय पाकर वह सीन्दर्य नष्ठ हो जाता है। टेकिन प्रेम और
कोमलता आदि स्थायी हैं और उन्हींसे गृहस्थी तथा समाजका वन्यन
शिथिल नहीं होने पाता। स्त्रियोंका कर्त्तव्य पुरुषोंके कर्नव्यसे भी मारी
होता है। पुरुषोंको तो केवल धन कमाना पड़ता है, पर स्त्रियोंको
गृहस्थीका वाकी सारा प्रवन्ध करना पड़ता है। पिताकी अपेशा माताके
कर्त्तव्य अधिक होते हैं; क्योंकि वालकोंके चरित्र आदिका गठन उन्हीं
पर अवलम्बित होता है। धन्य है वह पुरुष जिसके घरमें ऐसी सुयोग्य
लक्ष्मी हो और धन्य हैं वे बालक जो ऐसी सुयोग्य माताके गर्भसे
उत्पन्न हो।

यग्रिप आचरणकी शृद्धता श्री और पुरुष दोनोंके लिग्ने समान रूपसे परम आवश्यक है तथापि मृष्टिकी आदिसे लेकर अब तक अपने आचरणको श्रियोंने जितना अधिक शृद्ध रसा है, उतना, दुःख है कि पुरुषोंने नहीं रखा। श्रियोंमें एक दूसरी विशेषता यह है कि उन्हें सदा घरमें ही रहना पड़ता है और सांसारिक झंझटोंसे उनका कोई सम्बन्ध नहीं होता। और थके-माँदे, दुसी तथा चिन्तित पुरुष शान्ति, सुस तथा सान्त्वना पानेके लिये उनके पास जाते हैं। समाजकी उन्नित और अवनित भी श्रियों पर ही निर्भर है। बालकोंका सुधार जितने सहजमें श्रियों कर सकती हैं उतने सहजमें पुरुष कदापि नहीं कर सकते; और उन्हीं वालकों पर समाजकी उन्नित और अवनित निर्मर करती हैं।

#### दूसरा प्रकरण।



### बड़े आदमी बड़े कर्मण्य होते हैं।

क्तिमान सभ्यता बहुतसे अंशोंमें प्राचीन कालके परिश्रमका ही फल है। नीति, ज्ञान, कला और विज्ञानकी सभी बड़ी बड़ी बातोंकी पूर्ति हमारे पूर्वज काम करनेवालोंने ही की है। प्राचीन कालके लोगोंने जो कुछ भण्डार संग्रह कर रसा है, पत्येक पीढ़ी उसमें कुछ न कुछ वृद्धि करती है; और इस प्रकार ज्ञान और विज्ञानका भण्डार आगेकी पीढ़ीको मिलता है। परिश्रम करनेवालोंमें सबसे ऊँचा स्थान मानसिक परिश्रम करनेवालों अथवा मित्रक से काम करनेवालोंका है। वे ही लोग समाजके धनी और महाजन हैं। समाजका काम धन और कुलीनतासे नहीं चलता, बल्कि मित्रक और कार्यसे चलता है। सदासे समाजमें कार्यकारिणी शक्तिका ही सबसे अधिक आदर होता है। बड़े बड़े काम करनेवालोंको चाहे कितने ही कष्ट और अपवाद क्यों न सहने पड़े हों, पर तो भी अब तक उनकी आत्माएँ हम पर शासन करती हैं। दर्शनमें, कपिल, गौतम और कणाद अभी तक जीवित हैं। कवितामें वाल्मीकि, ब्यास और कालिदांस अभी तक अमर हैं। पर उनके समयके राजाओं और महाराजाओंका कोई नाम भी नहीं जानता।

प्राचीन कालके महापुरुषोंने बहुत ही प्रिरंश्रम-पूर्वक हमारे लिये ज्ञान आदिका बहुत बड़ा भण्डार तैयार किया है। बहुतसे लोगोंमें तो कार्य्य करनेकी प्रवृत्ति किसी देवी शक्तिके समान प्रवल थी। उनकी समझमें कार्य्य-क्षेत्र इतना विस्तृत और जीवन इतना संकृचित था कि

वे एक क्षणको भी व्यर्थ नहीं जाने देते थे। यदि उनके अस्तित्वके लिके नहीं तो कमसे कम उनके प्रसन्न रहनेके लिये कार्य्य अवस्य आवस्यक-था । काम उनके रोएँ रोएँमें पैवस्त हो गया था । जस्टिस रानड़े कभी अपना एक क्षण भी न्यर्थ नहीं जाने देते थे । वे सदा कुछ न कुछ-अन्ययन किया करते थे और किसी न किसी विषयका मनन किया करते थे। यहाँ तक कि अस्वस्थताकी दशामें भी वे कभी काम नहीं छोड़ते थे। मृत्युसे केवल दो दिन पहले तक रुग्णावस्थामें जब घरके लोगोंने देखा कि आप सदा कुछ न कुछ परिश्रम किया करते हैं तब डाक्टरने आपको काम बन्द कर देनेकी सम्मति दी। उस समय आप-का महाबलेश्वर जानेका विचार था । जब लोगोंने आपकी अधिक पढ़ाई-के कारण चिन्ता प्रकट की थी तब आपने कहा था-" जिस पढ़नेमें मन लगता है, समाधान होता है और छोटी मोटी वेदनाएँ ही मूळ-जाती हैं, उसे छोड़नेसे क्या विश्रांति मिलेगी? विना कोई काम किये यदि निरर्थक जीवन बितानेका समय आ जाय तो तत्काल हीं अन्त हो जाना उससे कहीं अच्छा है। जिस दिन रातको आपैकी मृत्यु हुई थी उस दिन आपका शरीर कुछ स्वस्थ जान पड़ता था। दिन भरका नियमित कार्य्य करके सन्ध्या-समय आप गाड़ी पर हवा साने गये थे। सन्ध्याकी ठौँटने पर आपको मालूम हुआ कि दुर्मिक्ष-कमीशनके मेम्बर जयपुरके दीवान रायवहादुर कान्तिचन्द्र मुकुर्जीका कमीशनके नागपुर पहुँचने पर अचानक देहान्त हो गया। उस समय आपने कहा था-" काम करते हुए मरना भी कैसा आनन्ददायक है।"

यद्यपि महान पुरुष सन्दा घोर परिश्रम ही करते रहते हैं और कभी कोई क्षण व्यर्थ नहीं जाने देते तो भी अपने कामसे उनका कभी. सन्तोष नहीं होता। वे जो कुछ करते हैं उसे वे बहुत ही साधारण और तुच्छ समझते हैं और उसके सम्बन्धमें उनके हृदयमें बहुत ही उच आदर्श अथवा आकांक्षा होती है। सचा प्रतिभाशाही मनुष्य अपने कार्य्यसे कभी सन्तुष्ट नहीं होता । आने विचारोंको पूर्ण रूपसे कार्यमें परिणत करनेमें वह अपने आपको असमर्थ पाता है। एक वार एक मूर्चिकारने एक मूर्चि बनाई थी । उसे देख कर एक राह-चलतेने उसकी बहुत प्रशंसा की। इस पर उस मूर्चिकारने कहा—" अगर कहीं तुम वह मूर्चि देख पाते जो (अपने मस्तक पर उँगली रख कर ) यहाँ है तब तुम समझते कि मूर्चि कैसी होती है। "अर्थात् वह मूर्चिकार वास्तवमें जैसी मूर्चि बनाना चाहता था उसके मुकावलेमें उसकी बनाई हुई मूर्चि कुछ मी नहीं थी। यद्यपि प्रसिद्ध कवि वरिणलको अपना " एनडे " नामक काव्य तैयार करनेमें ग्यारह वर्ष लग गये थे तथापि उसकी समाप्ति पर वह उससे इतना असन्तुष्ट था कि वह उसे जला देना चाहता था। प्रसिद्ध लेखक वालटेयरने कहा था कि मेरा एक भी ग्रन्थ मेरी रुचि और इच्छाके अनुकूल नहीं हुआ।

यन्थकारों के सम्बन्धमें तो एक प्रसिद्ध धन्थकारने यहाँ तक कहा है कि यदि केवल ऐसे ही यन्थ प्रकाशित किये जायँ जिनसे उनके लेखक पूर्ण-रूपसे सन्तुष्ट हों तो बहुत अधिक धन्थ अप्रकाशित ही रह जायँ। बात यह है कि मनमें जो उच्च कोटिके और आदर्श विचार उत्पन्न होते हैं बहुधा वे लिखनेमें छूट जाते हैं। कलमकी अपेक्षा मन कहीं अधिक दौड़ता है और प्रायः बहुत दूसकी बातें सोचा करता है। जब तक कलमसे उन विचारोंको लिखना आरम्म किया जाय तब तक उनका सोन्दर्य पहुँचके बाहर हो जाता है। यदि वे विचार किसी प्रकार लिखे मी जा सकें तो भी उनका बहुत कुछ सोन्दर्य लिखनेमें ही नष्ट हो जाता है! इसमें सन्देह नहीं कि यह बात बहुतसे अंशोंमें सभी बड़े बढ़े कला-कुशलोंके सम्बन्धमें ठीक घटती है कि विचार सदा शब्दोंसे बहुत बढ़े होते हैं और क्विति चाहे कितनी ही सुन्दर क्यों न हों पर तो

भी प्रतिभा सदा उससे बढ़ कर ही होती है। और इसी छिये बहुतसें लेखकोंको अपने लेखों अबदिमें अनेक बार बहुत कुछ परिवर्तन करना पडता है।

बहुतसे बड़े बड़े काम करनेवाले ऐसे भी हो गये हैं जिन्होंने अपना पुराना पेशा छोड़ कर अपनी रुचिके अनुकूल कोई नया काम आरम्भ किया हो और उसमें अच्छी सफलता प्राप्त की हो। माता-पिता अपने वालककी रुचिका बिना ध्यान किये ही उसे काममें लगा देते हैं और जब वह सयाना होता है तब उस कामसे असन्तुष्ट होकर उसे छोड़ देता और अपने मनके मुताविक किसी नये काममें रूग जाता है। यहाँ असन्तोष उसका सहायक होता है । इस असन्तोषके सम्बन्धमें एक कहानी है। एक बार एक राजाके घर एक छड़का हुआ। उसे उपहार देनेके लिये वारह परियाँ वारह तरहके गुण लेकर आईं। किसीने उसे बुद्धि दी, किसीने वलऔर किसीने रूप दिया। बारहवीं परीके पास असन्तोष था, इस लिये राजाने उसका उपहार नहीं लिया । बड़े होंने पर बालकमें और सब गुण तो थे, पर असन्तोष नहीं था। वह अपनी वर्तमान अवस्थामें ही सदा सन्तुष्ट रहता था, इस लिये कोई वड़ा काम न कर सका और उसका सारा जीवन यों ही बीत गया। तब कहीं जाकर राजाको असन्तोषका महत्त्व मालूम हुआ ।

पाश्चात्य देशोंमें ऐसे बहुतसे लोग हो गये हैं जिन्होंने बहुत दिनों तक एक काम करके कोई सफलता नहीं प्राप्त की और तब दूसरे काममें लग कर अच्छा यश और नाम कमाया। पर उनमेंसे अधिकांश लोग ऐसे ही हैं जो और और कामोंको छोड़ कर कला, साहित्य या विज्ञा-

नके क्षेत्रमें आये। और इसमें दूसरी विठक्षणता यह है कि उनमें अधिक सफलता ऐसे ही लोगोंको हुई जो पहले सेना-विभागमें रह चुके थे। सैनिक वहुधा धीर, वीर और साहसी होते हैं और इसी लिए वे साहित्य या विज्ञान आदिके कार्योंमें पड़नेवाली कठिनाइयोंको सहज-में ही पार कर लेते हैं और निरन्तर परिश्रम करते रहते हैं।

विज्ञान या साहित्य-सम्बन्धी कार्य्य करनेवाले लोग बहुधा अपने आपको मूल जाते हैं। उन्हें केवल अपने अन्वेषणा और मननमें ही सबसे अधिक आनन्द मिलता है। ऐसे लोगोंको कितनाइयाँ भी बहुत सहनी पड़ती हैं और निरन्तर बहुत अधिक परिश्रम भी करना पड़ता है। पाश्चात्य देशोंमें अनेक ऐसे किव और लेखक आदि हो गये हैं, जो केवल कुछ ही घण्टे विश्राम करते थे और महीनों तक अपनी कोठड़ी-में बन्द रह कर ही लगातार काम किया करते थे। हंगरीका पेटर नामक गणितज्ञ गरमीके दिनोंमें केवल चार घण्टे सोता था। दूसरी वात यह है कि ऐसे लोग अपने लाम, मान या किसी और प्रकारके स्वार्थके लिये कभी कोई काम नहीं करते, उनका मुख्य उद्देश्य केवल विया और कला आदिकी उन्नाति करना ही होता है। प्रसिद्ध लेखक स्पिनोजा्का एक ग्रन्थ राजा चौदहवाँ लूई अपने आपको समर्पित कराना चाहता था और उसके बदलेमें वह उसे पेन्शन देना चाहता था। पर स्पिनोजाने पेन्शन लेनेसे इन्कार कर दिया और वह ग्रन्थ उसे नहीं अपित किया।

ज्योतिषियोंको अपने काममें कितना परिश्रम करना पड़ता है, इसका अनुमान विचारवाच पाठक स्वयं ही कर सकते हैं। यहोंके सम्बन्धकी बातोंका पता-लगानेके लिये रातरात भर आकाशकी ओर ताकते हुए ही उन्हें अपना जीवन बिता देना पड़ता है। भास्कराचार्य्य और बराहमिहिर आदिको ज्योतिष-सम्बन्धी अपने सिद्धान्त स्थिर करनेमें जो कितनाइयाँ हुई होंगी उनका अनुमान सहजमें नहीं हो सकता। बेहे नामक ज्योतिषी अपनी वेधशालासे इक्कीस बरसमें शायद ही कभी बाहर निकला हो ' गेलीलियोकी सारी उमर आकाश ताक- त ही जीती थीं। फ्लेमस्मींड नामक एक गरीब पादरीने बीमार रह कर कर बूसरे बहुतरे काम करके भी तिहत्तर वर्षकी अवस्था तक निरन्तर परिश्वम करके थीं । युरोपक सर्व-श्रेष्ठ ज्योतिषी बेडलेने बहत्तर वर्षकी अवस्था तक निरन्तर वर्षकी अवस्था तक निरन्तर तारों आदिका वेध किया था। प्रसिद्ध ज्योतिषी विलियम हरशलने चौरासी वर्षकी अवस्था तक और उसकी बहिनने अट्ठानवे वर्षकी अवस्था तक गहोंका वेध किया था। इन सब उदाहरणोंसे ज्योतिषियोंके परिश्रमका तो पता लगता ही है; साथ ही और दो बातोंका भी पता लगता है। एक तो यह कि लोगोंका यह विश्वास श्रम-पूर्ण है कि ग्रहोंका वेध करनेसे आँसें कमजोर हो जाती हैं। और दूसरी बात यह

सिद्ध होती है कि ज्योतिषियोंकी आयु प्रायः अधिक होती है ।

अलेक जेण्डर वान हम्बल्ट भी बड़ा परिश्रमी हो गया है। उसने अनेक प्रकारके और बहुत अधिक काम किये हैं। दिन भर तो वह अपने और और कामोंमें लगा रहता था और रातको विज्ञान सम्बन्धी विषयोंका अध्ययन और मनन करता था। अपनी मृत्युसे तीस वर्ष पहलेसे वह नित्य प्रातःकाल चार बजे उठा करता था और रातके आठ बजे तक बराबर काम करता था। उसका यह कम नज्वे वर्षकी अवस्था तक रहा। उसे बहुत अधिक विषयोंका बहुत अच्छा ज्ञान था। प्रत्येक बुद्धिमानके लिये उसने तीन बातोंकी आवश्यकता बतलाई है। एक तो चित्तकी ज्ञान्तिकी, दूसरे किसी प्रकारके वैज्ञानिक श्रमके अनुरागकी और तीसरे उस आनन्दकी शुद्ध अनुभव-शक्तिकी जो प्रकृति सदा प्रदान करनेके लिये तैयार रहती है। उसने युवावस्थामें ही भिन्न भिन्न वैज्ञानिक विषयों पर अनेक अच्छे लेस लिसे थे। एक अन्थ वनस्पतियोंके सम्बन्धमें, एक शरीर-शास्त्र पर और एक भूगर्भकी अन्थ वनस्पतियोंके सम्बन्धमें, एक शरीर-शास्त्र पर और एक भूगर्भकी

जैसोंके सम्बन्धमें लिखा था। इसे खनिज शास्त्रका भी पहलेसे ही बहुत

अच्छा ज्ञान था। बोनप्रेण्डके साथ वह दक्षिण अमेरिका गया और वहाँ पाँच वर्ष तक उन दोनोंने ऐसे ऐसे प्रदेशोंमें अमण किया जहाँ तब तक वैज्ञानिक निरीक्षणके लिये कभी कोई युरोपियन गया ही न था। वहाँसे लौट कर बारह वर्ष तक वह पेरिसमें रहा और वहाँ उसने उन विषयों पर कई अच्छे अच्छे और बहुत बड़े प्रन्थ लिसे, जिनका ज्ञान उसने दक्षिण अमेरिकामें प्राप्त किया था। इसके उपरान्त उसने युरोपके अन्यान्य देशोंमें भी अमण किया और वहाँ अपने अनेक प्रन्थ प्रकाशित काराये। उसका बड़ा भाई विलियम वान हम्बल्ट उससे भी बढ़ कर परिश्रमी और विद्वात था। चालीस वर्ष तक वह युरोपका सबसे बड़ा दार्शनिक और भाषाशास्त्र-वेत्ता माना जाता था। वह कहा करता था—

"मनुष्यके लिये काम उतना ही आवश्यक है जितना खाना और सोना। जो लोग कुछ भी काम नहीं करते वे भी यही समझते हैं कि हम कुछ न कुछ कर रहे हैं। संसारमें एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो अपने आएको निकम्मा समझता हो। " और वास्तवमें यह बात बहुत. ही ठीक है। कोई अपनी जीविकाके लिये, कोई आनन्दके लिये, कोई धनके लिये, कोई प्रसिद्धिके लिये और कोई केवल इस लिये कि वह बिना काम किये रह ही नहीं सकता, सदा कुछ न कुछ काम करता रहता है। मनुष्यके अस्तित्वके लिये काम बहुत ही आवश्यक होता है।

जान डाल्टनने अनेक बैज्ञानिक आविष्कार किये थे। इसके लिये जब उसे एक अवसर पर वर्षाई दी जाने लगी तब उसने कहा था कि "इस समय मेरी तरह और जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें देखते हुए मैं अपने सम्बन्धमें केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि औरोंकी अपेक्षा मुझे इसी लिये अधिक सफलता हुई है कि मैं निरन्तर परिश्रम करता रहा हूँ। मुझमें औरोंकी अपेक्षा विशेष प्रतिमा नहीं है। मेरी समझमें परिश्रम और अध्यवसायसे ही मनुष्य दूसरोंसे आगे निकल जाता है।" और वास्तवमें वह स्वयं कड़ा ही परिश्रमी था। इकहत्तर वर्षकी अवस्थामें लक्षेकी बीमारीसे कुछ ही अच्छे होने पर वह फिर अपने काममें लग गया था। और यही कौममें लगा रहना ही सारी सफलताका मूल है। अधिकांश महान्य पुरुषोंने अपनी प्रतिमाके बलसे नहीं, बल्कि हद निश्चय और अनन्त कार्य्य-कारिणी शक्तिके कारण ही महत्ता प्राप्त की है।

सुप्रसिद्ध महात्मा मार्टिन लूथरमें काम करनेकी बहुत अधिक शिक्त थी। वह भाषाशास्त्र-वेना, तार्किक, उपदेशक और राजनीतिज्ञ था। युरोपेमें उसके जीवन-कालमें कोई ऐसा बड़ा काम नहीं हुआ, जिसका बहुत बड़ा अंश उसके द्वारा न हुआ हो। युवावस्थामें ही उसने इतने अधिक यन्थ और लेस आदि लिसे थे जितने और लोगोंने सारे जीवनमें भी न लिसे होंगे। तीन वर्षमें उसके चार-सौ लियालीस प्रन्थ प्रकाशित हुए थे। उसका पहला प्रकाशित यन्थ " हद निश्चय " पर था। संगीत पर उसका नया अनुराग था और वह कहा करता था कि इसकी सहायतासे मनुष्य बहुतसे दोषोंसे बचा रहता है। साली तो वह कभी रह ही नहीं सकता था। आधुनिक जर्म्भनीकी बहुत कुल उन्नति और अम्युद्य उसीके परिश्रमका फल है।

काल्विन भी दिन रात परिश्रम किया करता था। उसने एक बार अपने एक मित्रको लिला था—" मेरी कितावका प्रारम्भिक अंश लेनेके लिये एक आदमी खड़ा था, इस लिये मुझे करीव बीस पेज दोह-राने थे। इसके अतिरिक्त मुझे ज्याख्यान देना था, उपदेश देना था, चार पत्र लिखने थे और दस बारह प्रार्थियोंको ज्यवस्था देनी थी।" वह क्षण भर भी खाली नहीं रहता था। वह इतना अधिक परिश्रम करता था कि उसका दिमाग खराव हो गया था। तो भी वह बड़े ही संयमसे रहता था, इस लिये वह पचपन वर्ष तक बीता रहा! अपनी अन्तिम बीमारीके समय जब कि वह कठिनतासे सांस ले सकता था, उसने ठैटिनसे फेंन्चमें एक प्रन्थका अनुवाद किया था, एक अनुवाद दोहराया था और एक प्रन्थकी टीका लिखी थी। उसके मित्र उसे अधिक परिश्रम करनेसे रोकते थे, पर वह सदा यही उत्तर दिया करता था कि मैंने अभी किया ही क्या है ? ईश्वरने मुझे जिस कामके लिये बनाया है मुझे वह काम करने दो।

प्रसिद्ध विद्वान जान नाक्सने भी बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ सह कर वहुत कुछ काम किया था। पादरी और शासक उसे सदा तंग करते रहते थे, और उनके हरसे वह इधर उधर मागता फिरता था। पर तो भी कभी उसने अपना काम नहीं छोड़ा। गुलाम बन कर उसे दो बर्ष-तक एक फान्सीसी नाव पर मल्लाही करनी पड़ी थी और बराबर कोड़े खाने पड़े थे। यद्यपि उस समय उसका स्वास्थ्य बहुत ही बिगड़ गया था तो भी दासत्वसे मुक्त होते ही वह फिर अपने मानसिक परिश्रममें लग गर्या। वह लोगोंमें जागृति उत्पन्न करनेके लिये चारों ओर घूमने लगा। यद्यपि सरकारने उसे बागी ठहराया था, पर तो भी लोग उसका आदर और साथ ही रक्षण करते थे। अपने परिश्रम, अध्यवसाय, योग्यता और साहस आदिके कारण वह सदा उत्तमता-पूर्वक अपने कर्य-व्योंका पालन करता रहा। पाद्रियोंके निन्दनीय कृत्योंका विरोध उसने कभी नहीं छोड़ा। उसके मरने पर लार्ड मार्टनने कहा था— "यह कभी किसी आद्मीसे हरना जानता ही न था।"

ईसाई धर्माके वेस्लियन मेथोडिस्ट सम्प्रदापका संस्थापक जान वेस्ली "भी बड़ा ही परिश्रमी था। पचास वर्ष तक वह नित्य चार बजे सबेरे उठता था और पाँच ही बजे जहाँ उसे कोई आदमी दिखाई पड़ता वहीं वह उपदेश आरम्म कर देता था। उपदेश और धर्म्म-प्रचार आदिके लिये उसे प्रति वर्ष चार पाँच हजार मीलोंका भ्रमण करना पड़ता था। इसी वीचमें •वह बहुत कुछ लिसता पढ़ता भी था ओर अपनी किताबें भी छपवाता और वेचता था। पुस्तकोंकी अंपक्षा

कार्य्यको वह बहुत अच्छा समझता था। एक बार उसने अपने एक कियसे कहा था—" किताबोंक फेरमें ही न रह जाना। छटाँक भर जिम सेर भर ज्ञानसे कहीं अच्छा होता है।" अपने जीवनमें ही उमने अपने सम्प्रदायकी वहुत कुछ उन्नित करही थी। वह इतना परिश्रमी था कि छियासी वर्षकी अवस्यामें भी वह दिनमें दो दो और तीन तीन बार नित्य उपदेश दिया करता था। वह बड़ा ही संयमी था और कभी किसी प्रकारका नशा नहीं करता था। मानसिक श्रम करनेवाछेके छिये इस गुणकी वहुत बड़ी आवश्यकता होती है कि इच्छा होते ही उसे तुरन्त नींद आ जाय। वेस्लीमें यह गुण था। वह कभी किसी रातको न जागता था। अमेरिकांके सुप्रसिद्ध आविष्कारक एडिसनमें भी यह गुण है कि वे जब चाहते हैं तब सो जाते हैं। यदि कभी कहीं उन्हें

भिन्न विषयों पर एक-सौ पैंतालीस ग्रन्थ लिले थे। प्राइन नामक एक ग्रन्थकारके सम्बन्धमें कहा जाता है कि उसने अपने जीवनमें आसत आठ-सौ चौपेजी पेज लिले और छपवाये थे पर ऐसे लेलकोंके लिले हुए अधिकांश ग्रन्थ अब नहीं मिलते। उस समय भी उनका आदर बहुत ही कम होता था। डा० कैम्बूलने भी बहुतसे ग्रन्थ लिले थे। एक बार एक आदमीने उनसे उनके लिले हुए समस्त ग्रन्थ माँगे। दूसः

यह तो हुई उच विषयोंके प्रन्थोंकी बात । अब प्रन्थोंके मानकी बात कीजिए । रिचर्ड बैक्सटरने और और काम करनेके अतिरिक्त भिन्न

पन्द्रह मिनटका भी समय मिलता है तो वे तुरन्त सो जाते हैं।

एक बार एक आदमान उनस उनक लिख हुए समस्त अन्य माम । दूसः रे ही दिन उसके घर गाड़ी भर किताबें पहुँचीं। और उनके दामका बिल सिर्फ़ सत्तर पाउण्डका थू। पाइति स्निडवर्ग कहा करते थे कि " मैंने जो कुछ छिला है वह दस छकड़ों पर भी कठिनतासे छादा जा सकता है ! " हॅन्स सेश नामक जर्मन मोची ग्रजबका छिक्लाड़ था। बहुतसे जूते बनानेके सिवा उसने अपने जीवनमें प्रायः दो-सौ नाटक

और प्रहसन तथा प्रायः सात-सौ किस्से लिसे थें । मोसर नामक एक दूसरे जर्मन लेसकने चार-सौ अस्सी यन्थ लिसे थे । क्रूँज नामक एक और जर्मनने अकेले एक विश्वकोश तैयार किया था, जो बहत्तर चौंपेजी

जिल्दोंमें समाप्त हुआ था। भारतवर्षमें भी अनेक बहे बहे छेसक हो गये हैं। बाल्मीकि और व्यासको जाने दीजिए, चन्दवरदायी और सूर-दासने भी कुछ कम नहीं छिसा है। देवके छिसे हुए लगभग डेइ-सा

बन्थ हैं, जो अभी तक अप्रकाशित पढ़े हैं। आधुनिक गय लेखकोंमें स्वर्गीय पं० बालकृष्ण भट्ट, स्वर्गीय भारतेन्द्र बा० हरिश्चन्द्र और पंथ भीमसेन शम्मी भी उन्नेखनीय हैं। भट्टजीके हिन्दीप्रदीपकी फाइलोंका

वड़ा भारी देर लग जाता है, जिनमेंके अधिकांश लेख स्वयं भड़जीके लिन्ने हुए ही हैं। भारतेन्दुर्जाके ग्रंन्थोंकी संख्या लगभग डेढ़-सौकी है। पं० भीमसेनका आर्थ्यसमाजी और सनातन धर्म्मी साहित्य मिल कर भी कुछ कम नहीं होता। उर्दुके लेखकोंमें पं० रवनाथ सरशार और कवि

दागने बहुत अधिक लिखा है। फारसी भाषामें फिरदोसीका शाहनामा बहुत बड़ा प्रन्थ है। और उसमें सबसे बड़ा गुण यह है कि शुद्ध फारसीके अतिरिक्त अरबीका एक भी शब्द उसमें नहीं आने पाया है। वंगालमें रवीन्द्र बाबके लिखे हुए प्रन्थोंका मूल्य सत्तर रुपये है। बंकिम

बाबूने भी बहुत अधिक प्रन्थ लिखे हैं। गुजराती भाषामें नारायण हेमचन्द्रने प्रायः साढ़े तीन-सो ग्रन्थ लिखे हैं। मराठीमें श्रीयुत हरि नारायण आपटेके लिखे हुए ग्रन्थोंकी संख्या भी वहुत अधिक है।

गिवनको अपने "रोमन साम्राज्यका उत्थान और पतन " नामक बन्थके हिस्नेमें पन्द्रह वर्ष छगे थे। कविराजा मुरारिदानको "जसवन्तः

जसोभूषण " लिखनेमें भी पन्द्रह ही वर्ष लगे थे। सर जान सिंद्धेयर भी बहुत भारी लेखक थे। इक्यासी वर्षकी अवस्था तक वे बराबर काम करते रहे। अपने जीवनमें उन्होंने अहारह सण्डोंमें दस बहुत बड़े बड़े यन्थ लिखे थे और एक सौ साठ सण्डोंमें दूसरे चार बहुत बड़े यन्थ अपने रक्षणमें छपवाये थे और भिन्न भिन्न विषयों पर तीन-सो सड़ेसट छोटी मोटी पुस्तकें लिखी थीं। इन सबसे बट्ट कर लिट्टे नामक एक फ्रान्सीसी लेखक था । उसने वासठ वर्षकी अवस्थामें माषाका एक कोश बनाना आरस्म किया था। वह शब्द-कोश क्या था मानों प्रत्येक शब्दका पूरा पूरा इतिहास था। ब्युत्पत्ति, उचारण आदि सब कुछ उसमें दिया हुआ था और अच्छे अच्छे हेसकोंके भिन्न भिन्न प्रकारके प्रयोगोंके उदाहरण भी उसमें दिये गये थे। बासठ वर्षकी अवस्थामें कोशका कार्य्य पारम्भ करके चौदह वर्षमें उसमें तीन तीन हजार पेजके चार खण्ड तैयार किये थे। इतने थोड़े समयमें इतना काम कदाचित ही किसी अकले आदमीने किया हो। उसे और और काम भी रहते थे, इस ितये कोशका काम वह तीसरे पहर तीन बजेसे छः वजे तक और फिर भोजनके उपरान्त सन्ध्या सात बजेसे रात तीन बजे तक किया करता था। उसके सोनेका -समय तीन बजेसे आट वजे तक था।

सूदें भी सदा लिखता पड़ता ही रहता था । उसके मनमें अनेक उत्तमोत्तम विचार उठते थे; पर अपने जीवनमें वह उनकी पूर्ति न कर सका । तो भी उसने प्रायः सौ प्रन्थ और एक-सौ तीस अच्छे लेख लिखे थे । शिलरने अपने जीवनके अन्तिम पन्द्रह वर्षोंमें ही अपने सर्वोत्तम प्रन्थ लिखे थे । इन पन्द्रह वर्षोंमें एक दिन भी ऐसा नहीं बीता था जिस-में उसे एक न एक शारिरिक कष्ट न हुआ हो ।

बहुतसे लोग केवल स्वार्थके लिये ही मानसिक परिश्रम करते हैं। वे ज्ञान-विज्ञान आदिमें कोई वृद्धि नहीं करते; केवल अपना, चित्त प्रसन्न इिलंबे हुए ग्रन्थ निरुपयोगी प्रमाणित होते और शीव्र नष्ट हो जाते हैं

उसी प्रकार वे ग्रन्थ भी निरुपयोगी ही प्रमाणित होते और शीघ नष्ट हो जाते हैं जो बहुत ही मगज-पन्नी करके छिसे जाते हैं। डी बेगाके दो हजार नाटकोमेंसे औं ज कल केवल, दो ही तीन नाटक सेले जाते हैं और पाँच, सात या दस पढ़े जाते हैं। वही दशा इटालियन किव लियोनियाके काव्योंकी भी हैं, जो एक एक पदको दस दस वार बनाया करता था। पीरो मफेई कभी एक दिनमें पन्द्रह लाइनसे अधिक नही लिखता था और क्लॉड बॉगलसको एक ग्रन्थके अनुवादमें तीस वर्ष लग -गये थे। राजर्सने एक काव्य चौदह वर्षमें लिखा था। पर आज उनके -ग्रन्थोंको कौन पूलता है ? होरेश एक टॉगसे सड़े सड़े दो-सो प्रय बनाया करता था। पर आज उन प्रयोंका कोई नाम भी नहीं जानता। नेपालकी तराईमें एक किव थे जो दिन भरमें चार पाँच-सो श्लोक बना

जाते थे, पर उन श्लोकोंमें तत्त्व कुछ भी नहीं होता था।

भाका पता लगता हो वे बहुधा जल्दीकी ही होती हैं। ऐसी रचना-ओंमें शैलीका सौन्दर्थ्य भी विशेष नहीं होता। क्योंकि जब तक लेखक या किव शैली सुधारने बैठेगा तब तक विचार-सौरभ नष्ट हो जायगा। पर तो भी प्रतिभाशाली लेखकों और गद्यको केवल पद्यमें ढालनेवा-लोंमें बड़ा अन्तर होता है। पद्यमें बकते हुए न्चले जाना और बात है और किवता करना और बात है। जिस मनुष्यमें प्रतिमा होगी उसके मनमें अच्छे अच्छे विचार बराबर उठते रहेंगे और यदि उसी समय वह उन

जिन ठेखकोंमें कुछ ठोकोत्तर शक्ति होती है वे साधारण ठेसकोंकी अपेक्षा निस्सन्देह अधिक फुरतीसे लिखते हैं। जिन रचनाओंसे प्रति-

विचारोंको लिख न ले तो फिर वे सदाके लिये नष्ट हो जायँगे। गाथेके मनमें जब कभी कोई अच्छा विचार उठता था तब वह तुरन्त उसे कागज पर लिख लेता था। एक दिन वह एक बहुत बद्धे बादशाहसे वार तं कर रहा था। इतनेमं उसके मनमं एक विचार उठा। वह तुरन्त वादशाहके सामनेसे उठ गया और एक अलख कमरेमं जाकर उस विचारको लिख कर तुरन्त लौट आया। प्रसिद्ध कृवि पोपके मनमं जब कभी रातको सोते सोते कोई विचार उठता तब वह तुरन्त उठ कर बनी जलाता और उसे लिख लेता था।

इरास्मसने एक काव्य केवल सात दिनमें लिखा था। पर अपने त्तारे जीवनमें उसने जो कुछ पढा या सीखा था उस सबका निचोड़ उसमें आ गया था। कारलाइलने कहा है-" बहुत दिन तक परिश्रम-पर्वक विचार संग्रह करके और तव थोड़ेसे समयमें उन्हें लिख डालना ही उचित मार्ग है। जब भट्टी बहुत देर तक तप चुकती है तब एकदमसे शुद्ध सोना निकल पड़ता है। " चैपमैंनने यवपि पन्द्रह सप्ताहोंमें होमरके वारह ग्रन्थोंका अनुवाद कर डाला था, पर वह अनुवाद अच्छा नहीं हुआ । निश्चिन्त होकर और कुछ घैर्य्य-पूर्वक जो रचना की जाती ह उसीमें विशेष सौन्दर्य्य आता है। बहुत शीव्रता करनेसे तो वह सौन्दर्प्य नष्ट ही हो जाता है। सूरदास वृन्दावनके एक मन्दिरमें रहते थे और वहीं वे नित्य दस-वीस नये भजन बना कर ठाकुरजीके सामने गाया करते थे । यही कारण है कि उनके पद सभी अवसरों और समी उत्सवों पर गानेके योग्य तथा सभी घटनाओं ओर लीलाओंके सम्बन्धके हैं। यद्यपि सूरदासके पदोंमें भावोंके लालि-त्यकी कमी नहीं है तथापि अनेक पदोंमें शीव्रता और रचनाकी अधि-कताके कारण भरतीके शद्दं भी आ गये हैं। यदि उन्होंने अपने पदोंकी रचना उतनी ही शान्तिसे की होती जितनी शान्तिसे तुलसीदासनेकी है तो उनकी उत्तमता और भी बढ़ जाती।

जब कभी मानसिक उद्देगकी प्रबलता होती है उस समय प्राय: शारिरिक कृष्ट और-मानसिक वेदनाएँ मृल्र जाती हैं और रचना बहुत ही

उत्तम होती है । बहुतसे लोगोंने बड़े ही कप्ट और चिन्ताके समय अच्छी अच्छी रचनाएँ की हैं। अनेक रचनाएँ ऐसी हैं जिनके रचयिता, उन रचनाओं के समय कारागारमें थे, अथवा अनेक प्रकारकी शारीरिक वेद-नाओंसे पीड़ित थे, अथवा ऋण-ग्रस्त थे, अथवा राजाओं और शासकोंने परम कोप-भाजक बने हुए थे, अथवा देशसे निकाले जाकर वड़ी कठिन-तासे एकान्तमें अपना जीवन बिताते थे । और उनकी तत्काळीन रचनाएँ शेष रचनाओंकी अपेक्षा अधिक उत्तम हैं। इससे सिद्ध होता है मानों उनके सामने शारीरिक कहां और मानसिक चिन्ताओंकी कोई गिनती नहीं थी। लेकिन ऐसे कठिन अवसरों पर उत्तम रचनाएँ करनेमें परिश्रम आदिकी उतनी आवश्यकता नहीं होती जितनी प्रतिभाकी आवश्यकता होती है। "प्रतिभा" की ठीक ठीक व्याख्या करना बहुत ही कठिन है। विचार-शक्ति पर बहुत अधिक जार देनेसे मनुष्यमं कुछ न कुछ प्रतिभा आ जाती है; पर तो भी वास्त-विक प्रतिभा और ही होती है। उससे मृत पदार्थोंमें जीवन आ जाता हैं। प्रसिद्ध विद्वान हेजलिटके मतसे प्रतिभाका मुख्य काम अभृत-पूर्व विचारों और भावोंकी सृष्टि करना है। रास्किन उसे "प्रत्येक पदार्थोंके मूल तथा गूट भागों तक पहुँचनेकी शक्ति " बतलाता है। मिल कहता हैं कि वह एक ऐसी अलौकिक शक्ति है जिसकी सहायतासे साधारणकी अपेक्षा अधिक गृदु सत्यका ज्ञान होता है । कालरिज उसे विचारीको बट्टानेकी शक्ति वतलाता है। जान फास्टरका मत हैं कि वह अपन आन्तरिक प्रकाशको प्रदीप्त करनेकी शक्ति हैं। और फ्लोरेन्सका कथन है कि वह मनुष्यकी बुद्धिका सर्वोत्कृष्ट विकाश है। मोलियरकी प्रतिभाके सम्बन्धमें यह कहा गया था कि उसने अपनी साधारण समझको इतना तीव बना लिया था कि अन्तमें वह प्रकाशमान हो गई।

लेकिन वास्तवमें प्रतिमा इसूसे भी कुछ बढ़कर है। ब्रह बुद्धिसे

कुछ वढ़कर हैं; बल्कि देवी बुद्धि है; और वह किसी किसी मनुष्यका

-गुण है। बहुतसे लोग ऐसे हो गये हैं जो जन्मते ही स्वभावत: बड़े भारी योद्धा, गायक, कला-कुशल अथवा कवि थे। उनमें एक स्वाभाविक शिक थी जिसका उपयोग किसी विशिष्ट कार्य्यमें होता था। उसके लिये किसीसे शिक्षा लेनेकी आवश्यकता नहीं। कई प्रतिभाशाली मनुष्य कोई नया मार्ग, कोई नया भाव हुँढ़ निकालते हैं और साधारण मनुष्य उसका अनुकरण करते हैं। घेर्य और परिश्रमकी सहायतासे मार्ग हुँढ़ा जाता है, पर प्रतिभा मार्ग निकाल लेती है। बुद्धि तो केवल साधन मात्र है; प्रतिभा सबका मूल मंत्र है और इसी लिये प्राचीन कालके लोग उसे एक देवी और अलाकिक गुण मानते थे। इसी लिये प्रतिभाशाली मनुष्य

रहते हैं जो परम उन्नत दशामे पहुँच जाती है। निरन्तर ध्यान रखने ओर प्रयत्न करनेसे मानसिक शक्ति बहुत बढ़ जाती है। जिस प्रकार आतशी शिशे पर पढ़नेवाली बहुतसी किरणें एक ही स्थान पर एकत्र होकर अग्नि उत्पन्न कर देती हैं उसी प्रकार बहुत अधिक विचार और परिश्रम मनमें एक विशेष शक्ति उत्पन्न कर देता है। मनुष्य अपने विचारोंको एकाय करके उन पर जितना ही जोर पहुँचाता है उसकी बुद्धि उतनी ही तीब

एक महात्माका मत है कि संसारके सभी पदार्थ उस आत्माके अधीन

बड़ा भारी महात्मा माना जाता था।

हो जाती है। वहींसे प्रातिभाकी उत्पत्ति होती है। इसी स्थान पर पहुँच कर आरकी मेडीस हम्माममेंसे नंगा ही निकल कर गलियोंमें यह चिल्लाता हुआ फिरने लगा था—" मैंने पता लगा लिया। मैंने पता लगा लिया।" और लोग समझते थे कि वह पागल हो गया है। न्यूटनने निरन्तर विचार करनेसे ही पृथिवीकी आकर्षण शाक्तिका पता लगाया था।

जिन मनुष्यांको आरम्भसे ही किसी विशिष्ट कार्ध्यकी शिक्षा दी जाती है वे एक ऐसे जालमें फँस जाते हैं जिसमेंसे उनका निकलना बहुत ही किंठिन होता है। उनका मन और उनकी आदतें उसी विशिष्ट कार्ध्यके अनुकूल बन जाती हैं और उनका मिनिष्य मानों निश्चित हो जाता है। पर तो भी बलवती प्रतिभाकी प्रवृत्ति किसी प्रकार रोके नहीं रुकती। वह सब प्रकारकी परिस्थितियों, किंठिनाइयों और कटोंकों भेद कर निकल जाती ह और अपने उचित मार्ग पर मनुष्यकों लगा देती है। यही कारण है कि अनेक ऐसे महापुरुष हो गये हैं जो आरम्भसे बहुत ही साधारण कामोंमें लगे हुए थे और प्रतिभाके जाग्रत होते ही जो कोई नया अविष्कार करके, कोई नई बात पैदा करके महापुरुषोंमें गिने जाने योग्य हो गये। उसीने बाल्मिकिकों ठगसे महिष्टें बना दिया, कालिदासको लकड़हारेसे महाकि बना दिया, तुलसीदासको परम कामीसे परम भगवद्भक्त और श्रेष्ठ किंव बना दिया और गुरु नानकको ज्यापारीसे तथा कबीरको जुलाहेसे एक एक नये मतका संस्थापक बना दिया।

एक बड़े विदानका मत है कि जो मनुष्य जितना बड़ा बनना चाहता है उससे अधिक वड़ा वह कभी नहीं बनता। पर वास्तवमं जो मनुष्य बहुत बड़ा प्रतिभाशाली होता है उसे आरम्भमं अपनी प्रतिभा अथवा शक्तिका कोई ज्ञान ही नहीं होता। पर निरन्तर काममें लगे रहने और प्रायः उसके सफल होने पर मनुष्यमं अधिक उचाकांक्षा होती है और तभी उसकी प्रतिभा भी जायत होती है। उस दशामें मनुष्य अपने आपको मूल जाता है, उसमें आत्म-विस्मृति आ जाती है।

यही कारण है कि बड़े बड़े प्रतिभाशाठी और महात्मा लोग प्रसिद्धि और यशके विचारोंसे कांग्नों दूर भागते हैं। वे कभी नामके भूसे नही होते, वे सदा काम करना चाहते हैं। औरवे ही काम कर भी डालते हैं।

प्रतिमामें यद्यपि स्वयं भी बहुत कुछ शक्ति है तथापि परिश्रमसे. उसके द्वारा कार्य्य सिद्धिमें बहुत अधिक सहायता मिलती है। और न्वयं निरन्तर परिश्रम करनेकी शक्ति भी प्रतिमासे कुछ कम नहीं है । इसी लिये कहा जाता है कि भिन्न भिन्न महुष्योंमें जो अन्तर होता है वह उनकी स्वामाविक मूल शक्तिके कारण नहीं बल्कि परिश्रम और अध्यवसायके कारण होता है । तो भी मनुष्यमें कुछ नवीनता उत्पन्न करनेकी शक्ति और प्रवृत्ति होनी चाहिए, नहीं तो कोरे परिश्रमका फल बहुत ही कम होगा । प्रतिभाशाली मनुष्य केवल परिश्रमी और अध्यवसायी ही नहीं होते, बल्कि अपने विचारों और काय्योंमें पूर्ण रूपसे लीन हो जाते हैं । जब तक मनुष्य किसी विषयमें पूर्ण-रूपसे लीन न हो जाय तब तक वह कभी कोई नया आविष्कार नहीं कर सकता—उसके किये कोई नई बात नहीं पैदा हो सकती । ऐसे मनुष्योंको लोग बहुधा छोटी दृष्टिसे देखते हैं और जीवन-कालमें उनका विशेष आदर भी नहीं होता । पर इन सब वातोंकी परवा न करके वे वराबर अपने काममें लगे रहते हैं और अन्तमें संसार उन्हें महात्मा सम-झने लगता है ।

कुछ लोग ऐसे भी हो गये हैं जिन्हें स्वयं अपनी प्रतिभाका ज्ञान होता है। संसार उन्हें प्रतिभाशाली मानता है, पर वे पहले ही अपनी प्रतिभाका पता पा लेते हैं। जान हण्टरने एक बार एक आदमीसे कहा था—" मेरे मर जानेके बाद तुम्हें फिर दूसरा जान हण्टर न मिलेगा।" डान्टे पहलेसे ही अपने आपको सर्व-श्रेष्ठ कवि समझता था। केंग्ररको विश्वास था कि में अपने देशका रत्न हूँ और मेरे आविष्कार आगे चल कर यथार्थ प्रमाणित होंगे। अपने एक प्रन्थमें उसने लिखा है—'' जब कि परमेश्वरने छः हँ जार वरसमें मेरे समान एक भी निरीक्षक इस संसारमें नहीं भेजा है, तब यदि मेरी किताबके गठक सौ वरस बाद पैदा हो तो क्या चिन्ता है।" गाथे और वर्ड्स्वर्थ-को भी इसी तरह अपने प्रतिभाशाली होनेका ज्ञान था। वे लोग

समझते थे कि चाहे हमारे समकालीन लोग हमारी कृतियोंका आइर न भी करें तो भी आगेकी पीढ़ियाँ उनका आदर अवश्य करेंगी, और यदि उनका यह विश्वास न होता तो कभी किसी प्रकारकी रचना कर-नेकी उनकी प्रवृत्ति ही नै होती।

महापुरुषोंका तो साधारण लोगों पर प्रमाव पढ़ता ही है, पर महापुरुषों पर भी साधारण लोगोंका प्रभाव पड़ता है। वे जिस कालमें उत्पन्न होते हैं उस कालकी परिस्थिति, शिक्षा और शासन-प्रणाली तथा धर्मा आदि-का उन पर बहुत कुछ प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि कुछ दिशिष्ट कालोंमें एक साथ ही बहुतसे महापुरुष उत्पन्न हो जाते हैं। हमारे यहाँ प्राचीन वैदिक-कालमें वसिष्ठ, विश्वामित्र और जमद्भिः; उपनिषद्-कालमें याज्ञवल्क्य, जनक और गागी; महाभारत-कालमें व्यास, श्रीकृष्ण, भीष्म, और युधिष्ठिर; बौद्ध-कालमें बुद्ध, रुद्दक और महावीर आदि सब एक एक विशिष्ट समयमें और एक साथ हुए थे । इसी तरह इांकर, कुमारिल भट्ट और मण्डनमिश्र, कालिदास और दिङ्नाम, नागा-र्जुन और कृष्णयज्वा भी एक ही समयमें हुए थे। अकवरके राजत्व-काठमें फेजी अब्बुल फजल, तुलसी, सूर, बनारंभी दास, बीरबल, टोडर-मल, केशवदास आदि और आधुनिक कालमें महादेव गोविन्द रानहे, स्वामी द्यानन्द, सर सैयद अहमद, डा० भाण्डारकर, घो० तैलंग, ईश्वर-चंद्र विद्यासागर, विशुद्धानन्द, राजा राममोहन राय, सत्यवत सामश्रमी, राजेन्द्रलाल मित्र, म० म० बापूदेव शास्त्री क्लोकमान्य तिलक, दादा-भाई नौरोजी, आदिका अवतरण प्रायः एक ही काठमें हुआ था। प्राचीन राम, यूनान और स्पेन जादि देशोंमें भी इसी तरह एक ही कालमें एक साथ अनेक बड़े बड़े विद्वान और महापुरुष हो गये हैं और आधुनिक इंगलैण्ड, फ्रान्स, इटली और जर्मनी आदिमें ऐसे महात्माओंकी कमी नहीं है जो एक ही कालमें हुए हैं।

## तीसरा प्रकरण।



## युवक महापुरुष ौ

भार वहुतसे अंशों में युक्क ही है। समाजमें अधिकतर बाठक और बाठिकाएँ, युक्क और युवितयाँ ही हैं। यही कारण है कि हम ठोग शिक्षाको इतना अधिक महत्त्व देते हैं। कार्य्यकारिणी और विचार-शिक्कि विकसित और उन्नत होनेका समय युवावस्था ही है युवावस्था में जिन गुणोंका बीजारोपण हो जाता है उन्हीं के परिणाम-स्वरूप आगे चल कर मनुष्य अच्छी अच्छी बातें कहता और अच्छे अच्छे कार्य्य करता हैं; और वही गुण उसके अभ्यास बन जाते हैं। यदि युवावस्थामें ही मन और हृद्यका अच्छी तरह संस्कार न हो तो आगे चल कर मनुष्यका जीवन बहुत ही निराशा-जनक हो जाता है। सूदे कहता है—" तुम चाहे जितने दिन जीओ, पर तुम्हारे आरम्भके बीस वर्ष सबसे बड़े और लम्बे होंगे। ये बीस वर्ष बीतते समय बहुत ही बड़े जान पड़ते हैं। बीत जानेके बाद भी ये वर्ष बैसे ही बड़े जान पड़ते हैं। हमें जितनी अधिक स्मृति इन आरम्भके बीस वर्षोंकी होती हैं उतनी और किसी समयकी नहीं होती।"

प्रत्येक मनुष्यको परमात्माने जिस दशामें उत्पन्न किया है उस दशाके अनुसार उसमें एक सर्वाग-पूर्ण मनुष्यका आदर्श ठीक उसी प्रकार होता है जिस प्रकार किसी संगमरमरके टुकड़ेमें कोई मूर्चि होती है । जिस तरह संगमरमरके टुकड़ेमें मूर्चि निकालना मूर्चिकारका काम है उसी प्रकार प्रत्येक मनुष्यको उन्नत करके आदर्श बनाना शिक्षाका काम है ।

जीवनके आरम्भ और अन्तके साथ ही साथ शिक्षाका भी आरम्भ

और अन्त हैं। इस विषयं वह मूर्त्तिकारके कामसे भिन्न है । मानव-विकासका कहीं अन्त नहीं, हैं। मनुष्यकी आकृति आदि ज्योंकी त्यों बनी रह सकती है, पर उसके मनमें निरन्तर परिवर्तन होता रहता है। विचार, इच्छा और रुचि बराबर बदरुती रहती है। जीवन और शिक्षा-का या तो यह उद्देश्य है ही और या होना चाहिए कि जहाँ तक हो सके मनुष्य सदा श्रेष्ठ बनता जाय। जिन परिस्थितियोंसे हमारी ज्ञान-शक्तिकी वृद्धि होती है उनके सम्बन्धमें हम बहुत ही कम बातें जानत हैं; और उनसे भी कम उन परिस्थितियोंके सम्बन्धमें जानते हैं जिनका प्रभाव हमारे हृदय पर पड़ता है। तो भी आचारके ठक्षण आरम्भमें ही दिखाई देने लगते हैं। बालकके किसी साधारण कार्य्य, रुचि या उत्कण्डा-को देखनेसे ही उसके भविष्यका बहुत कुछ पता लगाया जा सकता है। आचरणको परम शुद्ध और श्रेष्ठ बनानेके लिये जिन शुद्ध रुचियों, अच्छी आदतों ओर सामाजिक गुणोंकी आवश्यकता होती है, यह आवश्यक नहीं है कि उन गुणोंके साथ ही साथ मनुष्यमें ज्ञान अथवा ज्ञानके प्रति अनुराग भी हो ।

पर तो भी इस सम्बन्धमें कोई निश्चित नियम नहीं है। एक अच्छे पादरीने कहा है—" छोटे हृदय और बड़े मिस्तिष्क कई तरहकी शिक्षा- से बनते हैं। इसके साथ ही, ज्ञानकी वृद्धि करना प्रत्येक मनुष्यका निज-का भी कर्त्तन्य है और समाजके प्रति भी। किसी स्थायी ठामकी आशा करनेसे पहले हमें अधिक समय तक बहुत ही विचार और धेर्य्य-पूर्वक कार्य्य करना चाहिए। ज्ञान-शक्तिसे काम लेकर उत्तम परिणाम निकालनेके लिये इस बातकी आवश्यकता है कि मिस्तिष्कको हृदयके बहुत ही समीप रखा जाय—जो कुछ किया जाय वह बहुत ही विवेक-पूर्वक किया जाय।"

भिन्न भिन्न मनुष्योंमें विचार और ज्ञान-शक्तिकी पुष्टि और पूर्ण विकास भिन्न भिन्न अवस्थाओंमें होता है और यह अवस्था-भेद बहुत ही ध्यान रखने योग्य है । बहुतसे लोग ऐसे ह्येते हैं जिनकी ज्ञान-शक्ति आरम्भमें बहुत ही पूर्णताको प्राप्त हो जाती है और उसके उपरान्त शीव सो भी जाती है। यही कारण है कि बहुतसे बालक आरम्भमें तो वड़े ही चपल और बुद्धिमान होते हैं, पर बढ़े होने पर उनकी सारी चपलता और बुद्धिमत्ता जाती रहती है और कभी कोई उनका नाम भी नहीं जानता । ज्ञान-शक्तिका पहले ही विकसित होना एक प्रकारका रोग है, जिसमें कोमल और अपक मस्तिष्कके ज्ञान-तन्तु शुरुष हो जाते और आवश्यकतासे अधिक काम करने लगते हैं । जर्म्मनीमें हेनेकेन नामक एक बालक हो गया है, जिसने दो वर्षकी अवस्थामें ही बाइबिलका बहुत बड़ा अंश याद कर लिया था; तीसरे वर्ष वह हैटिन और फेंच बोहने लगा था; उसने चौथे वर्षमें ईसाई धर्म्म और उसके इतिहासके सम्बन्धमें बहुतसी बातें जान ठी थीं; और पाँचवें ही वर्ष वह बीमार होकर मर गया। यद्यपि इतने ही तेज और बुद्धिमान नहीं तो भी बहुत कुछ ऐसे तेज और बुद्धिमान बालक प्राय: प्रत्येक समाजमें दिखाई देते हैं, जो बहुत ही छोटी अवस्थामें मर जाते हैं और जिनके माता-पिता कहा करते हैं—" क्या कहें, बालक बढ़ा ही होनहार, बुद्धिमान और भाग्यवान था पर जीने न पाया । "बहुधा लोगोंका विश्वास-सा हो गया है कि बहुत चपल बालक अधिक दिनों तक नहीं जीते, इसी लिये बालकोंको बहुत अधिक चपलता करने पर रोका और टोका जाता है।

माता-पिता तथा शिक्षक कभी कभी यह बात भूल जाते हैं कि बालकका काम केवल बढता है; यह कि बिना शरीर और स्वास्थ्यको भारी हानि पहुँचाये प्रारम्भिक अवस्थामें मस्तिष्क कभी अधिक काम नहीं कर सकता; यह कि शरीरके सव अंगोंको पहले हुढ़ और ठीक होना चाहिए और यह क्रि मस्तिष्कका पृष्टीकरण शरीरके और सब अंगोंके पृष्ट हो जानेके उपरान्त होना चाहिए। वस्तुतः प्रारम्भिक अवस्थामें विचार-शक्तिकी अपेक्षा पाचन-शक्तिकी अधिक आवश्यकता होती है; मनके संस्कारके लिये व्यायामकी आवश्यकता होती है और लियाकतसे बढ़कर अदब कायदा है। बहुतसे बाल-पृष्प बहुत जल्दी खिलते और बहुत जल्दी मुरझा जाते हैं—थोड़े ही दिनोंमें उनके छोटेसे जीवनका अन्त हो जाता है। उनके ज्ञान-तन्तुओं पर इतना अधिक जोर पड़ता है जितना उनका शारीरिक संगठन सह नहीं सकता और इसी लिये जीवनके आरम्भमें ही उनका अन्त हो जाता है। आज-कल बहुत ही छोटी अवस्थाके बालकों और बालिकाओंको बैठा कर पढ़ाया लिखाया और सिखाया जाता है। उनके मस्तिष्कसे तो अधिक काम लिया जाता है और शरीरसे कम। इसी लिये लोगोंमें सिर-वर्द और दूसरी अनेक मानसिक तथा शारीरिक दुर्बलताएँ होती हैं।

बाठकोंको अपने हाथों और पैरांका ही ठीक ठीक उपयोग करनेसे गंचित नहीं रखा जाता, बल्कि आँसोंका उचित उपयोग करनेसे भी वंचित रखा जाता है। इस प्रकार निकम्मे हाथों और कमजोर आँसों- बाठ बाठक बढ़ा कर मनुष्य बनाये जाते हैं। शिक्षाका यह मतलब नहीं है कि बहुतसी बातें एकदमसे दिमागमें ठूस दी जाय, बल्कि शिक्षाका उद्देश्य ज्ञान-शक्तिको पृष्ट और आवरणको शुद्ध करना है। बाठकों और बाठिकाओंको अपनी शक्तियोंका ठीक ठीक उपयोग करना सिखला कर ही हम उन्हें सबसे अच्छी शिक्षा दे सकते हैं और इसीमें शारीरिक व्यायाम भी सम्मिलित है। यदि इस सिद्धान्तका पूरा पूरा व्यान रखा जाय तो बाठकोंके मस्तिष्कके कामकी अधिक- बाकी बहुत ही थोडी शिकायतें रह जायँ।

भिन्न भिन्न मनुष्योंमें विचार और ज्ञान-शक्तिकी पृष्टि और पूर्ण विकास भिन्न भिन्न अवस्थाओंमें होता है और यह अवस्था-भेद बहुत ही ध्यान रखने योग्य है । बहुतसे लोग ऐसे होते हैं जिनकी ज्ञान-शक्ति आरम्भमें बहुत ही पूर्णताको प्राप्त हो जाती है और उसके उपरान्त शीघ सो भी जाती है। यही कारण है कि बहुतसे बालक आरम्भमें तो बड़े ही चपल और बुद्धिमान होते हैं, पर बड़े होने पर उनकी सारी चपलता और बुद्धिमता जाती रहती है और कभी कोई उनका नाम भी नहीं जानता । ज्ञान-शक्तिका पहले ही विकसित होना एक प्रकारका रोग है, जिसमें कोमल और अपक मस्तिष्कके ज्ञान-तन्तु शुब्ध हो जाते और आवस्यकतासे अधिक काम करने लगते हैं । जर्म्मनीमें हेनेकेन नामक एक वालक हो गया है, जिसने दो वर्षकी अवस्थामें ही बाइबिलका बहुत बड़ा अंश याद कर लिया था; तीसरे वर्ष वह हैटिन और फेंच बोहने लगा था; उसने चौथे वर्षमें ईसाई धर्मा और उसके इतिहासके सम्बन्धमें बहुतसी बातें जान ही थीं; और पाँचवें ही वर्ष वह बीमार होकर मर गया। यद्यपि इतने ही तेज और बुद्धिमान नहीं तो भी वहुत कुछ ऐसे तेज और बुद्धिमान बालक प्रायः प्रत्येक समाजमें दिखाई देते हैं, जो बहुत ही छोटी अवस्थामें मर जाते हैं और जिनके माता-पिता कहा करते हैं—" क्या कहें, बालक बड़ा ही होनहार, बुद्धिमान और भाग्यवान था पर जीने न पाया । " बहुधा लोगोंका विश्वास-सा हो गया है कि बहुत चपल बालक अधिक दिनों तक नहीं जीते, इसी लिये वालकोंको बहुत अधिक चपलता करने पर रोका और टोका जाता है।

माता-पिता तथा शिक्षक कभी कभी यह बात भूल जाते हैं कि बालकका काम केवल बढता है; यह कि बिना शरीर और स्वास्थ्यको भारी हानि पहुँचाये प्रारम्भिक अवस्थामें मस्तिष्क कभी अधिक काम नहीं कर सकता; यह कि शरीरके सब अंगोंको पहले दृढ़ और ठींक होना चाहिए ओर यह क्रि मिस्तिष्कका पृष्टीकरण शरीरके और सब अंगोंके पृष्ट हो जानेके उपरान्त होना चाहिए। वस्तुतः प्रारम्भिक अव-स्थामें विचार-शक्तिकी अपेक्षा पाचन-शक्तिकी अधिक आवश्यकता होती हैं; मनके संस्कारके लिये ज्यायामकी आवश्यकता होती हैं और लियाकतसे बढ़कर अदब कायदा है। बहुतसे बाल-पृष्प बहुत जल्दी सिलते और बहुत जल्दी मुरझा जाते हैं—थोड़े ही दिनोंमें उनके छोटेसे जीवनका अन्त हो जाता है। उनके ज्ञान-तन्तुओं पर इतना अधिक जोर पड़ता है जितना उनका शारीरिक संगठन सह नहीं सकता और इसी लिये जीवनके आरम्भमें ही उनका अन्त हो जाता है। आज-कल बहुत ही छोटी अवस्थाके बालकों और बालिकाओंको बैठा कर पढ़ाया लिसाया और सिसाया जाता है। उनके मस्तिष्कसे तो अधिक काम लिया जाता है और शरीरसे कम। इसी लिये लोगोंमें सिर-दर्व और दूसरी अनेक

वालकोंको अपने हाथों और पैरोंका ही ठीक ठीक उपयोग करनेसे वंचित नहीं रखा जाता, बल्कि आँखोंका उचित उपयोग करनेसे भी वंचित रखा जाता है। इस प्रकार निकम्मे हाथों और कमजोर आँखों- वाले वालक बढ़ा कर मनुष्य बनाये जाते हैं। शिक्षाका यह मतलब नहीं है कि बहुतसी बातें एकदमसे दिमागमें ठूस दी जाय, बल्कि शिक्षाका उद्देश्य ज्ञान-शक्तिको पुष्ट और आजरणको शुद्ध करना है। बालकों और बालिकाओंको अपनी शक्तियोंका ठीक ठीक उपयोग करना सिखला कर ही हम उन्हें सबसे अच्छी शिक्षा दे सकते हैं और इसीमें शारीरिक व्यायाम मी सम्मिलित है। यदि इस सिद्धान्तका पूरा पूरा ध्यान रखा जाय तो बालकोंके मस्तिष्कके कामकी अधिक- ताकी बहुत ही थोडी शिकायतें रह जायँ।

मानसिक तथा शारीरिक दुर्बेलताएँ होती हैं।

कुछ बालक ऐसे भी होते हैं जिनके शरीर पर मस्तिष्कके श्लोभका विशेष प्रभाव नहीं पढ़ता और जो बाल्यावस्थासे ही चपल होने पर भी अधिक समय तक जीते हैं। बड्डे बड़े गवैयोंमें ऐसे बहु-तसे लोग हो गये हैं जो बाल्यावस्थामें ही खूब गाते थे। लेकिन मानेमें मस्तिष्क पर अधिक जोर नहीं पड़ता। यह कला स्वाभाविक होती हैं और इसके द्वारा होनेवाला श्लोभ आनन्द-दायक होता है। विलायतमें एक डाक्टर था जिसके लड्केको गानेका बहुत शौक था । बाप लड़केको वकील बनाना चाहता था, इस लिये उसने ऐसा प्रतिबन्ध कर दिया जिसमें लड़केकी कहीं बाजेके दर्शन भी न हों। पर तो भी बालक नहीं माना और उसने कहींसे एक एसा बाजा पा छिया जिसमें जरा भी शब्द नहीं होता था; और जब घरके सब लोग सो जाते थे तब वह उसे बजाया करता था। एक ड्यूकको इस बातका पता लगा; तब उसने डाक्टरसे कह कर बालकको संगीत सीखनेमें लगाया। यह बालक आगे चल कर प्रसिद्ध गायक और नाटककार हैराटेल हुआ, जिसने अनेक सर्वोत्कृष्ट नाटक बनाये। बाल्यावस्थाकी चपलता उसके लिये बाधक नहीं हुई; क्योंकि उसने अच्छी अच्छी रचनाएँ वृद्धावस्थामें ही-चौवनसे छिहत्तर बर्षकी अव-स्थाके वीचमें -- की थीं । इसी प्रकार हेन नामक एक और संगीतज्ञ हो गया है, बाल्यावस्थासे ही जिसकी प्रवृत्ति संगीतकी ओर थी और जिसने प्रोंड़ावस्थामें कई अच्छे अच्छे नाटक और गान बनाये थे। जानसि-वैस्टियन वेच नामका एक और गवैया हो गया है, जिसके बढ़े भाईने गानेकी एक किताब उससे छिपा कर अलभारीमें वन्द कर दी थी। बेचने किसी तरह वह किताब हूँढ़ निकाली। रातको वह चुपचाप अपने कमरेमें गरमीकी रातके और कभी कभी चन्द्रमाके प्रकाशमें बैठ कर उसकी नट्रल करने लगा। एक दिन बूढ़े भाईको यह बात मालूम हो

गई। वह उससे वह पुस्तक तथा उसकी नकठ फिर छीन हे गया। गर फिर भी बैचने संगीत प्रेम नहीं छोड़ा। परिणाम यह हुआ कि अंठारह वर्षकी अवस्थामें ही वह एक दरवारका गवेया हो गया। आरगन बाजा वजानेमें उसके मुकाबलेमें हैराटेलके सिवा और कोई नहीं था।

इन सबसे बड़ा मोजर्ट नामका एक गवैया था जिसने चार वर्षकी अवस्थामें एक गीत और बारह वर्षकी अवस्थामें एक गीति-रूपक बनाया था । बारह वर्षकी अवस्थामें एक विशेष प्रकारका बाजा बजा-नेमें उसके जोड़का और कोई नहीं था । उसके वापने मिन्न भिन्न देशोंमें उसे प्रदर्शनार्थ घुमाया और इस प्रकार वहुत कुछ घन कमाया था । संगीतके सिवा उसे संसारके और किसी विषयका कोई ज्ञान नहीं था । उसने अपने जीवन-कालमें अनेक उत्तम गीति-रूपक बनाये थे। आज-कल भारतवर्षमें भी एक ऐसा ही वंगाली बालक है, जिसका नाम मास्टर मदन है और जो तीन ही वर्षकी अवस्थासे गीत गाता है। उसके पिता भी उसे लेकर शहर शहर घुमते और रूपये पैदा करते हैं। उसे अनेक राजाओं के यहाँसे पदक भी मिले हैं। इस समय उसकी अवस्था तेरह चौदह वर्षकी है, इसी प्रकार भारतके गायक वर्ग-कथक, ढाढ़ी, कलावन्त आदि-में भी अनेक ऐसे छोटे छोटे गवैंये बालक पाये जाते हैं जो मदनसे छोटी अवस्थाके होने पर भी उससे कहीं अच्छा गाते हैं और जिनका गाना सुन कर बड़े बड़े गवैये दाँतों उँगठी दबाते हैं। पर दु: स है कि सर्व-साधारण और विशेष शिक्षित लोग ऐसे बालकोंसे परि-चित नहीं हैं।

इसी प्रकार जर्मनी, इटली और फान्समें भी अनेक ऐसे गवैये हो गये हैं जो बाल्यावस्थासे ही संगीत-प्रेमी थे और जिन्होंने बहुत ही छोटी अवस्थामें अनेक उत्तमोत्तम गीति-रूपक बनाये थे और अच्छी तरह बोलना या लिखना सीखनेसे पहले ही जो गाने बजाने और गीत बनाने लग गये थे। पर इंगलेण्डमें ऐसे गवैंथे बहुत ही कम हुए हैं। इनमेंसे जर्मनीके डेनिअल श्वार्ट नामक एक गवेंथेका हाल बहुत ही विलक्षण और मनोरंजक है। कारलाइलने अपने "शिलरका जीवन चरित्र" में इसका जिक्र किया है। वह गवैया, किव और उपदेशक था। पारी पारीसे वह कुछ न कुछ हो जाता था, पर उसका वह गुण अधिक समय तक नहीं ठहरता था। पहला गुण नष्ट हो जाता था और उसके स्थान पर दूसरा गुण आ जाता था। उसमें अनेक विलक्षण शिक्यों थीं। वह बहुत अच्छा गवेया था, अच्छा उपदेशक था और अच्छा पत्र-सम्पादक था। एक बार वह केंद्र हुआ था और एक बार उसे देश-निका लेका दण्ड भी मिला था। बावन वर्षकी अवस्थामें वह बड़ी ही दरिद्रता और दुरवस्थामें मरा। फांज शूबर्ट नामका एक और गवैया था जो बाल्यावस्थासे ही तीन तरहके बाजे बजाता था। उसने भी कई गीति-रूपक लिखे थे। पर अन्तमें वह भी इकतीस वर्षकी अवस्थामें बड़ी ही दरिद्रावस्थामें मरा था।

इस सम्बन्धमें एक यह विलक्षण बात ध्यानमें रखने योग्य है कि जिस प्रकार छोटे बालकों में संगीत-प्रेम देखा जाता है उस प्रकार छोटी बालिकाओं में संगीत-प्रेम नहीं देखा जाता । कुछ ऐसी बालिकाएँ देखी गई हैं जिनमें बाल्यावस्थामें ही कुछ विलक्षणता और विशेषता थी, पर बड़े होने पर उनमें कुछ-भी न रह गया। लेकिन पाश्चात्य देशों में संगीत-की शिक्षा बहुत ही कम बालकोंको दी जाती है और अधिकतर बालि-काओंको ही संगीत सिखलाया जाता है। बालकोंने जिन किताइयोंको पार करके संगीत सीखती हुई बालिकाएँ नहीं देखी गई हैं। पर इस देशमें साधारणतः न तो बालिकाओंको ही संगीत सिखलाया जाता है और न बालकोंको ही। बालिक

बहुतसे अंशोंमें तो शिक्षित समाज संगीत मात्रको ही बुरा समझता है। इस देशमें या तो केवल गवैयोंके वालकोंको गाना बजाना सिखलाया जाता है ओर या वेश्या विनाई जानेवाली बालिकाओंको । महाराष्ट्र तथा वंगाल प्रदेशमें संगीतका अपेक्षाकृत कुछ अधिक आदर देखा जाता है। उनमें अब कुछ पुरुष गायक होने लगे हैं। पर वंगालियोंका गीत उतना मधुर नहीं होता । देशके शेष प्रान्तोंमें वालकों और प्रक्षोंमें संगीतका बहुत ही कम प्रचार है। गाँव देहातमें रहनेवाले युवक और साधारण जन-समाजकी ख्रियाँ विना शिक्षा पाये ही, मिन्न भिन्न अवसरों पर जो कुछ गा लेती हैं वही यथेष्ट समझा जाता है।

पाश्चात्य देशोंमें अनेक ऐसे प्रसिद्ध चितेरे और मूर्त्तिकार हो गये हैं जिनकी रुचिका पता बाल्यावस्थामें ही लग गया था। इनमें सबसे अच्छा उदाहरण फ्लोरेन्सके माइकेल एन्जेलोका है जो चितेरा भी था और मूर्त्तिकार भी। बहुत ही छोटी अवस्थामें वह किसी देहातमें एक संगतराइकी औरतके पास दूध पिलानेके लिये मेजा गया था। ज्यों ही वह कुछ हाथ-पेर हिलानेके योग्य हुआ त्यां ही वह दीवारों पर तरह तहरके चित्र बनाने लगा। फ्लोरेन्स लोट कर यही काम कमरेके फर्श पर करने लगा। स्कूलमें वह पढ़ता कुछ भी नहीं था, खाली चित्र बनाता और चित्रोंकी पुस्तकें देखा करता था। उसका जन्म एक उच्च कुलमें हुआ था। पर उस समय कुलीन लोग चित्रकार या मूर्तिकार होना बड़ी ही अप्रतिष्ठाकी बात समझते थे। इस लिये पिताने अपन पुत्रको इन निन्दनीय उद्यमसे रोकनेके अनेक प्रयत्न किये, पर फल कुछ भी न हुआ। तब वह एक चित्रकारकी दूकान पर बैठाया गया। कुछ ही दिनोंमें वहाँ वह केवल अपने सहपाठियोंसे ही नहीं, बल्क अपने

शिक्षकसे भी कहीं बढ़-चढ़ कर चित्रकार बन गया । इसके उपरान्त कुछ अच्छी अच्छी मूर्त्तियाँ देख कर उसके मनमें मूर्त्तिकार बननेका चाव उत्पन्न हुआ । अद्वारह ही वर्षकी अवस्थामें उसने कई ऐसी अच्छी अच्छी मूर्त्तियाँ वनाई थीं जिनकी प्रशंसा आज तक सभी वहें बड़े मूर्त्तिकार करते हैं। उनतीस वर्षकी अवस्थामें उसने एवं चित्र बनाया था, जिसमें युद्धकी एक घटना चित्रित थी । उसमें एक मुर्देने जो कि नहलाया जा रहा था, जीकर शत्रुआंको पगस्त किया था। कहा जाता है कि इसके उपरान्त इससे अच्छा दूसरा चित्र उससे बन ही न सका।

रोमके एक गिरजेमें उक्त माइकेल एनजेलोके अच्छे अच्छे चित्र देख कर प्रसिद्ध चित्रकार राइफलके मनमें चित्र-कलाके प्रति अनुराग उत्पन्न हुआ था। उसके पिताने उसे इस काममें यथासाध्य उत्तेजना दी था। सत्रह वर्षकी अवस्थामें वह बहुत अच्छा चित्रकार हो गया था। सैतीस वर्षकी अवस्थामें उसका देहान्त हो गया। उसकी रथीके साथ उसका एक चित्र निकाला गया था, जो अपूर्ण होने पर भी संसारमें सबसे अच्छा चित्र समझा जाता है।

ियोनार कोडाविन्सी भी वाल्यावस्थामें इतना अच्छा चित्रकार था कि एक बार उसके गुसने उसका बनाया हुआ एक चित्र देख कर सदाके िये चित्र बनाना ही छोड़ दिया! वह केवल चित्र-कलाका ही पूर्ण पण्डित नहीं था, बल्कि गणित, वास्तु-विद्या और संगीत-शास्त्रका भी वह बहुत अच्छा ज्ञाता था। गेटिसिनोने दस ही वर्षकी अवस्थामें एक परम सुन्दर चित्र बनाया था। टिनटेरोटोकी चित्र-कला देख कर उसके मालिकने ईर्घ्या-वश उसे नौकरीसे छुड़ा दिया था। और इसी कारण वह आगे चल कर इतना अछा चित्रकार हो गया कि इटलीके सर्व-श्रेष्ठ चित्रकारोंमें उसकी गणना होने लगी। केनोवाने चार ही वर्षकी अवस्थामें मक्खनका एक बहुत बढ़िया शेर बनाया था और चौदह वर्षकी अवस्थामें वह संगमरमरकी मूर्तियाँ बनाने लगा था। थोर वाल्सडन तेरह वर्षकी अवस्थासे वह संगमरमरकी मूर्तियाँ बनाने लगा था। थोर वाल्सडन तेरह वर्षकी अवस्थासे ही काठकी अच्छी अच्छी मूर्तियाँ बनाने लगा था

और पन्द्रह वर्षकी अवस्थामें उसने चाँदीका एक पदक प्रात किया था। इसी प्रकार और दर्जनों ऐसे चित्रकार और मूर्तिकार हो गये हैं, जिन्होंने बाल्यावस्थामें बहुत ही सुन्द्रर चित्र और मूर्तियाँ बना कर अच्छी ख्याति प्राप्त की शी।

गवैयों और चितेरोंकी तरह बहुतसे कवियोंने भी बाल्यावस्थामें ही अपने उत्कृष्ट कवि होनेका परिचय दिया है । इटलीका प्रसिद्ध कवि डान्टे नो ही वर्षकी अवस्थामें आठ वर्षकी एक बालिका पर मोहित होकर सुन्दर काव्य करने लगा था। टेस्सो भी बहुत छोटी अवस्थासे कविता करने लगा था। दस वर्षकी अवस्थामें जब वह अपनी माता और बहिन-को छोड़ कर अपने पिताके पास जाने लगा तब उसने एक बहुत सुन्दर कविता की थी। उसने अपने इस प्रस्थानकी तुरुना एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटनासे की थी । इटलीका एलफिटी भी बाल्यावस्थामें बड़ा ही विलक्षण था। आठ वर्षकी अवस्थामें एक बार आत्म-हत्याके विचारसे उसने कुछ जड़ी-वृटियाँ साली थीं; उनसे वह मरा तो नहीं, पर बीमार अवस्य हो गया। दूसरे दिन वह पासके एक गिरजेमें भेजा गया । तभीसे उसके विचार सुधरने लगे । सोलह वर्षकी अवस्थामें एक बार समुद्रका दृश्य देख कर उसने अनुभव किया कि मैं भी किव हूं। उसके मनमं विचार तो बहुत अच्छे अच्छे उठते थे, पर आशिक्षित होने-के कारण वह उन्हें छन्दो-बद्ध न कर सकता था। इस लिये उसने पदना आरम्भ किया। उन्नीस वर्षकी अवस्थामें वह एक स्त्रीके प्रेममें फॅसा। पर उस स्त्रीका उसके प्रति अनुराग नहीं, था। उस समय भी उसने अपने प्राणोंका अन्त कर देना विचारा था, पर उस समय उसके नौकरने उसे बचाया । दो बार वह फिर प्रेममें फँसा, पर इस बार भी उसे विफलता ही हुई। तबसे वह एकान्तमें रह कर कान्य करने लगा। छन्नीस वर्षकी अवस्थासे उसने दुःसान्त नाटक ठिसने आरम्भ किये

और सात वर्षमें पन्द्रह उत्तमोत्तम दुःसान्त नाटक लिख डाले।

प्रसिद्ध जर्मन कवि शिलर जब जालक था तब एक दिन, बादल

प्रवृत्ति थी।

गरजनेके समय वह यह जाननेके लिये एक पृेड़ पर चढ़गयां कि यह सुन्दर चमकनेवाली विजली कहाँसे आती है। बालककी विलक्षण प्रवृत्तिका यह बहुत अच्छा प्रमाण था। क्रोर्पस्टोककी कविता पढ़ कर उसके मनमें भी काव्यके प्रति अनुराग उत्पन्न हुआ और चौदह वर्षकी अवस्थामें ही उसने एक सुन्दर महाकाव्य लिख डाला। गाथे आठ ही वर्षकी अवस्थामें जर्मन, फेंच, इटालियन, लैटिन और प्रीक भाषाएँ लिख-पढ़ लेता था। धर्म्म पर भी तभीसे उसका विशेष अनुराग था और उसने "निसर्ग-देव" के पूजनकी एक नई पद्मति निकाली थी। संगीत, चित्र-कला और पदार्थ-विज्ञानकी ओर भी उसकी बहुत कुछ

हिन्दीके आधुनिक कवियोंमं स्वर्गीय भारतेन्दु बा० हरिश्चन्द्र और बा० राघा कृष्णदासका नाम भी उल्लेख योग्य है। बहुत ही छोटी अवस्थामें बा० हरिश्चन्द्रका बनाया हुआ यह दोहा बहुत ही प्रसिद्ध है।—

## है ज्योंड़ा ठाढ़े भए, श्री अनिरुद्ध सुजान। बाणासुरको सैनको, हनन हमे भगवान॥

आगे चल कर भारतेन्दुजीने हिन्दीमें कैसी कैसी मुन्दर कविताएँ कीं ओर वे कितने प्रतिभाशाली हुए इसके यहाँ बतलानेकी आवश्यकता नहीं। बा॰ राधाकुष्णदास जब दस वर्षके थे तब एक बार भारतेन्दु-जीके साथ अपने बागमें गये थे। वहाँ लल्लू नामका एक लड़का जो इघर इधर कूदता फिरता था, छत परसे नीचे गिर पड़ा और रोने लगा। उसे रोते देख कर तुरन्त बालक राधाकुष्णदासने यह दोहा कहा।—

लिल्ह्से मल्ह् भए, मल्ह् चढ़े अटारि। अटा क्रूदि नीचे गिरे, रोवत हाथ पसारि॥ पन्द्रह सोलह वर्षकी अवस्थामें हैं। उन्होंने " दुःसिनी बाला " और " निस्सहाय हिन्दू " आदि कई नाटक लिसे थे जिनका हिन्दी-जग-त्में बहुत अच्छा आदर हुआ था।

कविता करनेके लिये मनुष्यमें एक विशेष प्रकारकी स्वाभाविक शक्ति होती है, और उसके लिये एक खास तरहकी तबीयतकी जरूरत होती है। इस शक्तिका परिचय बहुत ही आरम्भमें अधिक से अधिक विस्त वर्षकी अवस्थासे पहले ही मिल जाता है। यदि किसीमें वीस वर्षकी अवस्था तक कवि होनेके लक्षण न दिखाई दें तो बहुण यही समझना चाहिए कि अब यह किव नहीं होगा। मनुष्यके सर्व-श्रेष्ठ सभी गुणोंका कुछ न कुछ विकास उस समय तक हो जाता है और उस समय तक जिस गुणका विकास न हो प्रायः वह गुण फिर उस मनुष्यमें कभी नहीं आता। पर तो भी कभी कभी इसमें अपवाद भी देखनेमें आता ही है। अधिकांश पौषे वसन्त और प्रीष्मकी युवावस्थामें ही फूलते हैं; हेमन्त और शिशिरकी वृद्धावस्थामें फूलनेवाले पौषे अपेक्षा-कृत कम ही होते हैं।

आयरिश कवि मूरने कहा है कि सर्वोत्कृष्ट सुसान्त और दुःसान्त नाटक युवकों के ही ठिखे हुए हैं। लोप डी वेगा और कैठडरनने बारह और तेरह वर्षकी अवस्थामें ही काव्य और नाटक ठिखना आरम्भ कर दिया था। स्पेनके सभी अच्छे अच्छे नाटककारोंने भी तीस वर्षकी अवस्थामें पहले ही अपने सब अच्छे नाटक दिस डाले थे। पर दक्षिण युरोपकी अपेक्षा उत्तर युरोपके कवि कुछ अधिक अवस्थामें काव्य करते हुए देसे जाते हैं। सम्भव है कि इसका कारण यह हो कि दक्षिण युरोपमें गरमी अधिक एड़ती है और उत्तर युरोपमें सरदी अधिक होती है। इंगलैण्डके चासर, शेक्सापियर और स्पेन्सर बाल्यावस्थाकी कौन कहे, युवावस्थामें भी अपनी कवित्व शक्तिका विशेष परिचय नहीं दे सकते थे।

यद्यपि आज करु कुछ लोगोंका यहाँ तक कथन है कि जो नाटक शेक्स-पियरके लिखे हुए माने जाते हैं वे वास्तवमें शुक्सपियरके नहीं हैं, बल्कि किसी दूसरे के हैं। तथापि यदि यह भी मानी लिया जाय कि वे सब नाटक उसीके लिखे हुए हैं तो भी इसमें सन्देश नहीं कि उसने अपनी पहली कविता अटुाईस वर्षकी अवस्थामें की थी। तबसे बावन वर्षकी अवस्था तक वह नाटक लिखता रहा । मिल्टन और स्पेन्सरने छब्बीस वर्षकी अवस्थासे कविता बनाना आरम्भ किया था। पोप और चैटरटन सोलह वर्षकी अवस्थामें इविता करने लगे थे। एक विद्वानका मत है कि वर्षकी अवस्थामें चैटरटन जैसी अच्छी कविता करता था उतनी अवस्थामें और विसीने वैसी अच्छी कविता नहीं की। पर उसमें दुरा-चारी होनेके अतिरिक्त और भी अनेक दोष थे, इस लिये युवावस्थामें ही उसने आत्म-चात कर लिया था। वर्न्स बहुत ही बोदा होने पर भी सीलह वर्षकी अवस्थामें पद्म बनाने रुग गया था। थामस मूरने तेरह वर्षकी अवस्थामें पद्यमें एक बालिकाको प्रेम-पत्र लिखा था ) कर्क और मूस इक्षींस वर्षकी अवस्थामें मरनेसे पहले ही कई अच्छी कविताएँ कर गये थे। शेलीने पन्द्रह वर्षकी अवस्थामें एक गीति-रूपक छिसा था। प्रसिद्ध कवि बाइरन आठ वर्षकी अवस्थासे ही प्रेम-पाशमें फँस गयां था। उसने एक भाळू और कई कुत्ते पाछे थे। बारह वर्षकी अवस्थासे ही वह कविता करने लग गया था और वीस वर्षकी अवस्था तक उसके कई अच्छे अच्छे काव्य और यन्य प्रकाशित हो गये थे। मेकालेने कहा है कि "पचीस वर्षकी अवस्थामें बाइरनने साहित्य-क्षेत्रमें इतनी कीर्ति सम्पादित कर ली थी कि स्काट, वर्द्धस्वर्थ श्रार सूदे उसके सामने कोई चीज नहीं थे। इतिहासमें कदाचित् ही कोई ऐसा उदाहरण मिलेगा जिसमें किसीने इतनी कम अवस्थाम इतना महत्त्व प्राप्त किया हो। "

ऐसे किव कम होते हैं जिनके काव्य अवस्थाकी दृद्धिके साथ साथ उत्कृष्ट श्रेणीके होते जाते हों। तो भी गाथे और मिलटन आदि कई किव ऐसे हो गये हैं, जिहें होंने प्रोटावस्थामें ही अच्छे अच्छे काव्य किये हैं। दूसरी बात यह है कि युवावस्थामें अच्छा काव्य करनेवाटे किव अधिक दिनों तक जीवित भी नहीं रहे। यदि वे जीते रहते तो सम्भव था कि आगे चल कर और भी अधिक उत्तम कविता करते, पर तो भी इसमें सन्देह नहीं कि मनुष्यके भावी महत्त्व-पूर्ण गुणोंके लक्षण अधिकसे अधिक सबहसे तेइस वर्षकी अवस्थाके अन्दर ही दिखाई पढ़ने लगा जाते हैं। यदि मनुष्यमें किवत्व-शक्तिका अंकुर होगा तो उसके चिह्न आरम्भमें ही दिखाई पढ़ने लगेंगे, चाहे उसका पूर्ण विकास बहुत देरमें ही क्यों न हो।

स्काटकी प्रतिभाका विकास धीरे धीरे और कुछ देरमें हुआ था। स्कूलमें वह विलकुल ही बोदा और निकम्मा समझा जाता था। पर तो भी उसकी प्रतिभाके कुछ चिह्न उस समय भी दिखाई देने हो थे। बाल्यावस्थामें ही जब वह अपने घर पर कहानी कहने बैठता था तब लोग बड़ी उत्सुकतासे उसे वेर लेते थे और प्रायः उसके बहुत ही समीप बैठनेका यत्न करते थे। तीस वर्षकी अवस्था तक पहुँचनेसे पहले उसने साहित्य-सम्बन्धी कोई उल्लेख योग्य काम नहीं किया था। प्रायः यही दशा महात्मा रानहेकी भी थी। वे बाल्यावस्थामें इतने बोदे थे कि घरके लोगोंको चिन्ता होती थी कि बड़े होने पर इन्हें कहीं दस रुपये महीनेकी नोकरी भी मिलेगी या नहीं। बीस वर्षकी अवस्था तक सिवा पढ़नेके आपने और कुछ भी न जाना। पर बीस वर्षमें बी० ए० और आनर्स परीक्षाएँ पास करते ही आप इन्दु-प्रकाशके सम्पादक हो गये और तबसे आपकी प्रतिभाका विशेष-रूपसे विकास आरम्म हुआ। और तबसे आप दिन पर दिन उन्नति ही कुरते गये।

विज्ञान ओर साहित्य-क्षेत्रमें भी बहुतसे ऐसे विद्वान और पण्डित हो गये हैं जिन्होंने अपनी आन्तरिक शक्तिका बहुत ही बाल्यावस्थामें परिचय दे दिया था। और उनमेंसे अनेक ऐंडो भी हो गये हैं जिन्होंने अनेक कठिनाइयाँ सह कर भी साहित्य या विज्ञानके प्रति अपना सहज प्रेम नहीं छोड़ा । प्रसिद्ध ज्योतिषी गेठीलिओका पिता चाहता था कि वह गणितके फेरमें न पड़े, बल्कि चिकित्सा-शास्त्र सीखे। पर फिर भी गेळीळिओने ज्योतिष-सम्बन्धी तथा दूसरे अनेक महत्त्व-पूर्ण आवि-व्कार किये ही । लगभग सत्तर वर्षकी अवस्थामें उसने यह सिद्धान्त स्थिर किया कि पृथिवी घूमती है और इस सम्बन्धमें एक ग्रन्थ भी प्रकाशित किया । उस समय पादरियोंकी ओरसे उसे धमकियाँ मिलने रुगीं । सत्तर वर्षकी अवस्थामें बिलकुल अन्धे हो जाने पर भी वह घडियोंमें ठंगर ठगानेकी चिन्तामें छगा रहा और अन्तमें यह काम अपने लड्केको सौंप कर वह चल बसा । गेलीलिओने अनेक उत्तमोत्तम आविष्क्यार किये थे; पर उस समयके लोगोंने उसका आदर नहीं किया । यहाँ तक कि धम्मीधिकारियोंने उसका स्मृति-चिह्न भी न बनने दिया । उसका स्मृति-चिह्न एक शताब्दी बाद बना !

टाइचो बेहेको उसका पिता सैनिक बनाना चाहता था, पर उसे भी ज्यांतिषसे ही प्रेम था। चौद्ह वर्षकी अवस्थामें ही प्रहण देख कर ज्योतिषके प्रति उसका अनुराग और भी बढ़ गया और वह यथासाध्य धन व्यय करके ज्योतिषका अध्ययन और रात रात भर नक्षत्रोंका वेध करने लग गया। इस कामसे उसके कानून पढ़नेमें विद्य पढ़ने लगा, जिससे उसके शिक्षकने उसे ज्योतिष पढ़नेसे मना किया। पर वह अपने शिक्षकि चोरीसे, रातको उसके सो जाने पर नक्षत्रोंका वेध किया करता था। उसने नक्षत्रोंके सम्बन्धमें तत्कालीन सिद्धान्तोंमें कई भूलें निकालीं और बहुर्त ही भद्दे, निकम्मे और रद्दी औजारोंकी सहायतासे उन भूलेंको

ठीक किया। सत्रह वर्षकी अवस्थामें ही गणित करके उसने पहलेसे जान लिया था कि (अम्मृत सन् १५६३ में) शनिकी छायामें वृहस्पति आवेगा। बड़े होने पर उर्भने ज्योतिष-सम्बन्धी अनेक उत्तमोत्तम बन्ध लिसे थे।

उसका साथी प्रसिद्ध ज्योतिर्धा केप्लर रोगी और दुर्वल होने पर भी वरावर उसकी सहायता किया करता था। बीस वर्षकी अवस्थामें ही वह एम० ए० और बाइस वर्षकी अवस्थामें ज्योतिष-शास्त्रका अध्यापक हो गया था। पत्तीस वर्षकी अवस्थामें उसने ज्योतिष-सम्बन्धी एक ऐसा अच्छा ग्रन्थ लिखा था कि जिसका लिखना उसकी योग्यता और साम-र्थ्यसे बाहर समझा जाता था। इसके बाद आगे चल कर उसने बेहेको सहायता दी थी और ज्योतिष-सम्बन्धी अनेक उत्तम ग्रन्थ लिखे थे।

सर आइजिक बट बाल्यावस्थामें बहुत ही दुर्बेठ और रोगी रहता था और उसमें प्रतिमा होनेके कोई चिह्न नहीं पाये जाते थे। पर कुछ ही बड़े होने पर वह छोटी छोटी धृप-घड़ियाँ, जल-घड़ियाँ और इसी तरहकी दूसरी चीजें बनाने लग गया था। एक दिन उसके एक चचाने उसे अकेलेंगे बैठ कर गणित-सम्बन्धी एक समस्याकी मीमांसा करते देखा; तबसे उसे गणित सिखलानेका प्रबन्ध किया गया। बीस बाइस वर्षकी अवस्थासे वह विज्ञान-सम्बन्धी विलक्षण आविष्कार करने लगा। चवालीस वर्षकी अवस्थामें उसने एक बहुत अच्छा ग्रन्थ लिसा। इसके बाद वह कुछ दिनों तक पागल हो गया था। पागलपनसे अच्छे होनेके बाद वह पचासी वर्षकी अवस्था तक जीता रहा; पर फिर उसने कोई अच्छा ग्रन्थ नहीं लिसा।

जेम्स बरनर्डली नामका एक बहुत बड़ा दर्शनिक हो गया है, जिसके कुलके सभी लोग दर्शनिक होते आये हैं । उसका पिता उसे पादरी और धर्म्मोपदेशक बनाना चाहुता था । पर संयोग-वश उसके हाथमें

ज्यामितिकी कुछ पुस्तकें पड़ गई और उसके उपरान्त वह ज्योतिष-शास्त्रके अध्ययनमें लग गया । छब्बीस वर्षकी अवस्थामें उसने धूम-केतुओं पर एक बहुत उपयोगी पुस्तक छिसी <sup>हे</sup>थी । ब्लेस पैस्कल जब बारह वर्षका था तव वह एक दिन जमीन पर कोयलेसे ज्यामितिकी आकृतियाँ-सी बना रहा था । तवसे उसे ज्यामितिकी शिक्षा दी जाने लगी। सोलह वर्षकी अवस्थामें उसने ज्यामितिके एक गहन अंग पर एक बहुत ही उत्तम पुस्तक लिखी थी, जिससे उसकी आश्चर्य-जनक योग्यता प्रकट होती थीं । उन्नीस वर्षकी अवस्थामें उसने गिनती गिननेकी मशीन निकाली थी । इसके उपरान्त वह विज्ञानकी ओर प्रवृत्त हुआ और उसने कई अच्छी अच्छी बातोंका पता लगाया । पचीस वर्षकी अवस्थामें ही उसके विज्ञान-प्रेमका अन्त हो गया और वह धर्म्मकी ओर प्रवृत्त हुआ । डेस्कार्टेसने उन्नीस ही वर्षकी अवस्थामें द्र्नन और गणित-सम्बन्धी अन्वेषणोंकी नई प्रणाली निकालनेका प्रयत्न आरम्भ किया था । हैठरने दस वर्षकी अवस्थामें एक व्याकरण बनाया था । क्वेमराल्टने तेरह वर्षकी अवस्थामें गणितके एक गहन अंग पर ग्रन्थ लिखना आरम्भ किया था। हैगरगे उन्नीस ही वर्षकी अवस्थामें एक वैज्ञानिक कालेजमें गणितका प्रोफेसर नियुक्त हुआ था। कालिन मेत्कारिनने पन्द्रह वर्षकी अवस्थामें एम० ए० की डिग्री प्राप्त की थी। लेलेण्ड दस वर्षकी अवस्थामें घरके लोगोंको धार्म्मिक उपदेश दिया करता था और सोलह वर्षकी अवस्थामें उसने अपने लिये एक दूरबीन बनाई थी। सर क्रिस्टोफररेनने तेरह वर्षकी अवस्थामें एक वैज्ञानिक यंत्र तथा एक और दूसरे यंत्रका आविष्कार किया था। बाईस वर्षकी अवस्थामें वह शरीर-शास्त्रकां तथा पचीस वर्षकी अवस्थामें ज्योतिष-का प्रोफेसर था। उसने सब मिला कर तिरपन बड़े बड़े आविष्कार किये थे। वास्तु-विद्यांका भी वह बहुत अच्छा ज्ञाता था और इसीमें

उसने अपना बाकी जीवन विताया था। उसने बहुतसे प्रसिद्ध गिरजे, जिनमें सुप्रसिद्ध सेण्ट पाल्का गिरजा भी सम्मिलित है और जो आग लगनेसे जल गये थे, बनार्य थे। सर विलियम रोवन हैमिल्टनने तेरह वर्षकी अवस्थामें ही तेरह भाषाओंका बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था।

प्रसिद्ध फान्सीसी भूगोल-वेता ढी० एनविल बारह वर्षकी अवस्थासे ही बहुत प्राचीन कालके देशोंके मान-चित्र बनाने लग गया था। उसने अपने जीवनमें प्राचीन कालके देशोंके एक-सौ चार तथा आधु-निक कालके देशों के एक-सौ छः नकशे तैयार किये थे। वह कहा करता था कि " मुझे ईंटोंका बना हुआ मूगोल मिला था, पर मैंने उसे सोनेका बना दिया। " हिनेअस उन्नीस वर्षकी अवस्था तक वडा ही बोदा था। पर उसका निवास-स्थान एक झीलके किनारे था, जिसके चारों ओर सुन्दर पहाड़ियाँ जंगल और हरियाली थी। प्राकृ-तिक सौन्द्रय्येने उसकी प्रतिभाको जागृत कर दिया। तबसे वह वन-स्पति-शास्त्रके अध्ययनमें लगा और इसीके लिये उसने अनेक कठि-नाइयाँ सह कर लैपलैण्डमें चार हजार मीलकी प्रायः पेदल ही यात्रा की और सौ नये पौघोंका पता लगाया । तबसे वह अपने समयका सर्व-श्रेष्ठ वनस्पति-शास्त्रज्ञ समझा जाने लगा। जान रे जो आधुनिक जन्तु-शास्त्रका प्रथम आचार्य्य माना जाता है, एक लोहारका लड़का था। उसे बाल्यावस्थासे ही जन्तुओं और वनस्पतियोंसे बढ़ा प्रेम था और बड़े होने पर इन्हींके सम्बन्धकी बातें जाननेके लिये उसने दूर दूरकी यात्राएँ की थीं।

चिकित्सा-शास्त्रमें भी बहुतसे छोग बहुत ही वाल्यावस्थासे अनुरक्त हुए थे। प्रसिद्ध फान्सीसी चिकित्सक पारी बाल्यावस्थामें एक अस्तर-चिकित्साके समय सहायता देनेके छिये बुखाया गया था। क्रमीसे वह

चिकित्सा-शास्त्र सीखने लगा था। सर एसली कूपरने पहले पहल एक बार देखा कि एक गाड़ीके नींचे दब जानेके कारण एक युवकके शरी-रसे बहुत रक्त वह रहा है। उसने रक्त वन्द्रेकरनेके छिये कुतूहल-वश अपना रूमाल कटे हुए स्थान पर बाँघ दिया। इससे खुन बहना पहले कुछ कम हुआ और थोड़ी देरमें बिठकुल बन्द हो गया। तबसे वह चिकित्साके काममें प्रवृत्त हुआ । एम० पेटिट सात ही वर्षकी अवस्थासे हिटेके चिकित्सा-सम्बन्धी व्याख्यान सुना करता था । नौ-दस वर्ष-की अवस्थामं ही वह शरीर-शास्त्रका इतना वड़ा पण्डित हो गया कि एक चिकित्सालयमें वह इसी विषय पर व्याख्यान देने लगा। नौ-दस वर्षका वालक कुरसी पर वैठ कर शरीरके भिन्न भिन्न अंगों पर व्याख्यान देता था और केवल बड़े बड़े विद्यार्थी ही नहीं, विलक अच्छे अच्छे चिकित्सक भी बड़े चावसे उसका व्याख्यान सुना करते थे। थोड़े ही दिनोंमें वह फान्समें सर्व-श्रेष्ठ अस्त्र-चिकित्सक हो गया। बल्यमेन वैच दस ही वर्षकी अवस्थामें मनुष्यकी एक नकली ठठरी लेकर एक बन्द कोठड़ीमें उस पर मनन करने लगा था; क्योंकि उस समय उसके नगरमें केवल एक ही चिकित्सकके पास एक असली ठठरी थी। तेईस वर्षकी अवस्थामें उसने 'On the National Varities of Mankind' नामक एक सर्वोत्तम ग्रन्थ लिखा था। विचेटने केवल बाईस वर्षकी आयुमें ही शरीर-शास्त्र पर ऐसी किताब बनाई थी जैसी और किसी एक व्यक्तिने नहीं बर्नाई थी। ज्ञान-तन्तुओं और उनमें होनेवाले श्लोभके सम्बन्धमें उसीने पहले पहल वहुतसे सिद्धान्त स्थिर किये थे और सालके सम्बन्धकी बहुतसी बातोंका पता लगाया था। बोरहैव ग्यारह वर्षकी अवस्थामें ही ग्रीक और हैटिन भाषासे बढ़िया अनुवाद कर छेता था और इक्कीस वर्षकी अवस्थामें उसने डाक्टर आफ फिलासफी-की पद्दी प्राप्त की थी। डा॰ जेनरने बीस ही वर्षकी अवस्थामें महा-

भीषण रोग चेचकको दूर करनेके उपाय-टीके-का आविष्कार कर लिया था।

साहित्य-क्षेत्रमं भी इसी प्रकारके अनेक उदाहरण मिलेंगे। मेलां-क्थनने बीस वर्षकी अवस्थामं और फेनेलेनने पन्दह वर्षकी अवस्थामं बडे

बड़े पण्डितां और विद्वानोंके सामने व्याख्यान देना आरम्भ कर दिया था। किनिनेन सोलह वर्षकी अवस्थामें एक बहुत बड़ा इनाम पाया था। डा॰ विलियम वटन पाँच ही वर्षकी अवस्थामें लेटिन, मीक और हिनूसे अनुवाद कर लेता था। दस वर्षकी अवस्थामें लेटिन, मीक और प्राचीन किटन भाषाएँ जान ली थीं, जिनमें अरबी भी सम्मिलित थी। सुप्रसिद्ध विद्वान सर विलियम जोन्सकी वाल्यावस्थाकी ही योग्यता देख कर लोग दंग रह जाते थे। डा॰ अलेकजेण्डर मरे एक गड़ेरिएका लड़का था और वचपनमें जब भेड़ें चराने जाता था तब कुल न कुल मारी मूर्खता या भूल कर बैठता था। इसका कारण यह था कि वहाँ भी वह पदनेमें ही

हैटिन भाषाएँ सीखी थीं। कुछ ही वर्षों यें उसने युरोपकी सारी भाषाएँ सीख हीं और तब एशियाकी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करना प्रारम्भ किया। तीस वर्षकी अवस्थामें वह सभी भाषाओं का बहुत बढ़ा पण्डित माना जाने लगा। पर बहुत अधिक परिश्रम करने के कारण वह सैंतीस ही वर्ष- की अवस्थामें मर गया।

मग्न रहता था । पन्द्रह वर्षकी अवस्थामें उसने आपसे आप फेंच्न और

इंगलैण्डका प्रधान मंत्री पिट बाल्यावस्थामें ही वड़ा चतुर था। लेडी हालैण्डने एक बार उसे देस कर कहा था कि मैंने ऐसा चतुर बालक कभी नहीं देसा। बाल्यावस्थामें ही वह अपने घरमें एक कुरसी पर बैठ कर छोटा मोटा व्याख्यान देता और लोगोंको मुग्ध कर लेता था। बीस वर्षकी अवस्था तक उसने अँगरेजी-साहित्यका बहुत बड़ा अंश देस ढाला था। इक्कीस वर्षकी अवस्थामें उसने पार्लीमेण्टमें प्रवेश किया और

वाईस वर्षकी अवस्थामें वर्कके एक सुवारके समर्थनमें वक्तता देकर उसने सारे हाऊसको आश्चर्य-चिकत कर दिया । चौबीस वर्षकी अवस्थामें वह ब्रिटिश साम्राज्यका प्रधान मंत्री नियुक्त हो गया। मेकालेने कहा था कि इंग्लैण्डमें ऐसा आदमी कई शताब्दियोंमें नहीं हुआ।

नेपालके महामात्य राणा जंगबहादुर बाल्यावस्थासे ही बड़े ढीठ, साहसी और मनचले थे। आठ ही वर्षकी अवस्थामें उन्होंने एक विषधर साँपका मुँह अपनी मुद्दीमें कस कर पकड़ लिया था और उसी दशामें वे उसे अपने पिताको दिखलाने ले गये थे। दस वर्षकी अवस्थामें वे सहसा वागमती नदीमें बादके समय कृद पड़े थे। एक वार युवावस्थामें वे दो हू-वती हुई म्हियोंको बचानेके लिये मनोहरा नदीमें कृद पड़े थे। सोलह वर्षकी अवस्थामें उन्होंने नेपालकी सेनामें एक साधरण सैनिककी हैसि-यतसे प्रवेश किया था ओर अपनी योग्यता तथा कार्य-कुशलतासे बढ़ते वढते उनतीस वर्षकी अवस्थामें वे नेपालके महामात्य हो गये। उस समय नेपालमें एक प्रकारका घार विष्ठवसा मचा हुआ था । चारों और अज्ञान्ति फैली हुई थी। नेपालमें उस समय बढ़ा ही अन्धेर था और उसी अन्धेरको दृर करनेके लिए जंगवहादुरको बहुतसी चालें चलनी पड़ी थीं । जंगवहादुरके शासन और प्रवन्धसे नेपाली प्रजा इतनी प्रसन्न और सन्तुष्ट थी कि जब वे महाराज राजेन्द्र विक्रमकी कैंद करके काउमाण्डव ले जाने लगे थे तब प्रजाने महाराजका पक्ष न लेकर उलटे " जंगवहादुरकी जय " की घोषणा की थी। तीन चार ही वर्षके अन्दर उन्होंने सारे देशमें शान्ति स्थापित कर दी थी। सारी प्रजा उन्हींका दम भरने लगी थी। सन १८५० में जब वे लण्डन गये थे तब वहाँ उनका वहुत अच्छा आदर-सत्कार हुआ था। स्वयं महारानी विक्टोरियाने उनसे मिल कर उनकी वीरता और योग्यताकी वहुत प्रशंसा की थी। छन्द्रनमें महारानीने उन्हें कई दिन अपने यहाँ

निमंत्रित किया और उनका अच्छा स्वागत किया था। उनमें नैतिक साहसकी भी कभी नहीं थी। जब महारानी विक्टोरियाने उनसे अपने साथ भोजन करनेके छिये कहा तब उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि मैं हिन्दू हूँ और अपने धर्म्मक नियमानुसार मैं अपने किसी स्वजातीय कुछीन तकके हाथका भोजन नहीं कर सकता। मान्समें भी उनका वैसा ही आदर हुआ था और वहाँके राष्ट्रपित भी उनसे मिल कर बहुत प्रसन्न हुए थे। वे कर्त्तव्य-परायण और गुणी पुरुषोंका सदा आदर करते थे और उनके विचार बहुत ही उदार थे। वे बहुत ही निर्भीक, न्याय-परायण और दृद-प्रतिज्ञ भी थे। यदि यह कहा जाय कि उनकी गणना संसारके बड़े बड़े कर्मवीर पुरुषोंमें की जा सकती है तो कुछ अनुचित न होगा।

ट्रावन्कोर और वड़ौदेके मूतपर्व दीवान स्वर्गीय सर टी॰ माधवराव भी, जिन्होंने अपना सारा जीवन भारतीय रियासतोंकी शासन-पद्धति सुधारनेमें बिताया था, आरम्भसे ही वहे वुद्धिमान और कुझल थे। उनकी गणना भारतके बहे बहे राजनीतिक्कों और राज्य-संचालकोंमें की जाती है। बाल्यावस्थामें ही माधवरावने गणित और विज्ञानमें वड़ी दक्षता प्राप्त की थी। पहले कुछ दिनों तक वे मद्रासके सरकारी स्कूलमें गणित और विज्ञानके अध्यापक थे और उसके बाद वे वहीं अकाउण्टेण्ट जनरलके दफ्तरमें नौकर हो गये। इसके बाद वे द्राव-न्कोरमें राजकुमारोंके शिक्षक नियुक्त हुए। इसके उपरान्त वे अपनी योग्यताके कारण बढ़ते हुए धीरे धीरे दीवान—पेशकार हो गये। उस समय ट्रावन्कोरकी बड़ी ही बुरी दशा थी। चारों ओर घोर कुप्रबंध

और अन्धाधुन्धी थी। लार्ड डैलहोसीकी धमकी थी कि यदि शीव ही द्रावन्कोरका ठीक ठीक प्रबन्ध न हुआ तो वह राज्य अँगरेज-सरकार अपने राज्यमें मिला लेगी। जिन अधिकारियोंको राजधानीसे नाहर रह

कर अपने अपने विभागका प्रबन्ध करना चाहिए था वे भी राजधानी-में ही रह कर दीवानके विरुद्ध षड्यंत्र रचा, करते थे। इस लिये माथ-वरावने महाराजसे प्रस्ताव किया कि राज्यं बहुतसे जिलोंमें वॉट दिया जाय और उनके अधिकारी अपने अपने जिलेमें ही रहें। महा-राजको यह वात पसन्द आई। माधवरावके अधिकारमें जो जिले आये उनका उन्होंने बहुत अच्छा प्रवन्ध किया। तबसे महाराज उनका बहुत आदर करने लगे।

सन् १८५७ में दीवान कुष्णरावके मरने पर तीस वर्षकी अवस्थामें माधवराव ट्रावन्कोरके दीवान हुए। उस समय चारों ओर राज्यमें बेई-मानी, अत्याचार और अव्यस्थाके अतिरिक्त और कुछ दिखाई ही न देता था। यदि दूसरा कोई होता तो उस समयकी दुरवस्था देख कर घवरा जाता। पर माधवराव तिनक भी विचितित न हुए और उन्होंने राज्यको वड़ी ही योग्यतासे सँभाला। उन्होंने अनेक ऐसे सुधार किये जिनसे राज्यकी आमदनी बहुत बढ़ गई। शिक्षा, न्याय, शासन आदि सभी विभागोंका उन्होंने समुचित प्रबन्ध किया और अच्छे अच्छे कानून जारी करके राज्यकी काया-पलट कर दी। उनकी योग्यतासे प्रसन्न होकर सरकारने उन्हें "सर"की उपाधि दी थी। महाराज इनसे इतने प्रसन्न थे कि इनके नौकरी छोड़ने पर भी वे इन्हें बहुत दिनों तक हजार रुपये मासिक वृत्ति दिया करते थे।

इसके उपरान्त वे इन्द्रौरके दीवान हुए। यश्चिप महाराज तुकोजीराव होलकर वहुतसे अधिकार अपने ही हाथमें रखते थे तथापि वहाँ भी इन्होंने बहुतसे सुधार किये थे। जिस समय महाराज मल्हारराव बड़ौदेकी गद्दीसे उतारे गये थे उस समय यहाँ भी बहुत अधिक दुराचार, अत्याचार और कुप्रवन्य फैला हुआ था। वर्तमान महाराज सयाजीराव ना-बालिंग थे, इस लिये गज्यका प्रवन्ध करनेके लिये माध्रवराव बुलाये गये। कुल ही दिनों- में धीरे धीरे उन्होंने वड़ेंदिका भी इतनी उत्तमतासे प्रवन्थ किया कि वड़े वड़े राज्य-संचाठकों को आश्चर्य होने लगा। सब विभागों का टीक टीक प्रवन्थ होने लगा और राज्यकी आमदनी बहुत बढ़ गई। तात्पर्य यह कि उनके अलण्ड परिश्रम और नीति-बलसे बड़ोदेमें खूब सुव्यवस्या हुई और राज्य बहुत ही समृद्ध हो गया। वड़ोदेके वर्तमान महाराज स्याजीरावकी शिक्षाके लिये जो उस समय ना-वालिग थे, माववरावने 'Major and Minor Hints' नामक एक वहुत ही उपयोगी पुस्तक वनाई थी, जिसमें उन्होंने अपने उस अनुभवका सार भर रखा था जो उन्हें अपने नीति, बल तथा व्यवस्था-कोशलसे भारतके दो बड़े बड़े राज्योंको चौपट होनेसे बचानेमें प्राप्त हुआ था। यह पुस्तक राजकुमारों, राजाओं और राज्य-संचाठकोंके बड़े ही कामकी है।

हैदराबांद (दक्षिण) के मीर तूराव अलीखाँ सर सालार जंग, जिनके दादा और परदादा वहाँके प्रधान मंत्री रह चुके थे, अपने चवाके मरने पर चौबीस वर्षकी अवस्थामें प्रधान मंत्री हुए थे। जिस समय आपने मंत्रीका पद ग्रहण किया था उस समय सजाना विलकुल खाली था और देशमें अरव डाकुओंका उपद्रव बहुत बढ़ा-चढ़ा था। पर आपने थोड़े ही दिनोंमें बहुत ही योग्यता-पूर्वक देशमें शान्ति स्थापित की, सब विभागोंका उत्तम प्रबन्ध किया और रियासतको मालामाल कर दिया। गदरके समय अँगरेज सरकारकी भी इन्होंने अच्छी सहायता की थी। परन्तु तो भी न जाने क्यों निजामकर उन पर विश्वास नहीं था। दो वार इनके प्राण लेनेका भी प्रयत्न किया गया था। इनके लड़के भीर लैकअलीखाँ भी बहुत योग्य थे और बाईस ही वर्षकी

अवस्थामें हैदराबादके प्रधान मंत्री हुए थे। यथि ये भी वहुत ही शासन-कुशल थे तथापि निजामसे कुछ अनवन हो जानेके कारण

इन्हें इस्तेफा देना पड़ा था।

राजा सर दिनकरराव जो पदले ग्वालियरमें एक दफ्तरमें मामूली कर्म्मचारी थे, अपनी योग्यताके ही कारण बढ़ते बढ़ते ३२ वर्षकी अवस्थामें वहाँके प्रधान मंत्री हो गये थे। इन्होंने भी राज्यमें अनेक बडे बड़े सुधार किये थे और कई नये नियम आदि बनाये थे। सर शेषादि ऐय्यर पहले तेरह दरस तक मैसूर राज्यमें बहुत ही छोटे छोटे पदों पर काम करते थे। पर वढते बढ़ते छत्तीस वर्षकी अवस्थामें ये वहाँके प्रधान मंत्री हो गये थे। इन्होंने सत्रह वर्ष तक मंत्रीका काम किया था। इनके मंत्री होनेके समय राज्य पर तीस लाखका ऋण था। पर जब इन्होंने वह पद छोड़ा तब खजानेमें १७६००००० (पोंने दो करोड़ ) रुपये थे। पहले राज्यमें अनेक प्रकारके कुप्रबन्ध और झमेले थे। पर इन्होंने सारी व्यवस्था ठीक करके मानों वहाँ रामराज्य कर दिया था। इनकी योग्यतासे प्रसन्न होकर नौकरी छोड़ते समय मैसूर दरवारने इन्हें चार लाख रूपये नगद दिये थे। स्वर्गीय मि० रमेशचन्द्र दत्तका नाम भी इस सम्बन्धमें उल्लेखनीय है; क्योंकि आरम्भसे ही शासन-विभागमें रह कर बहुत दिनों तक बहुत ही योग्यता-पूर्वक इन्होनें कमि-श्ररी तक की थी और अनेक जिलोंका शासन तथा प्रबन्ध बड़ी ही उत्तमता-पूर्वक किया था। इनकी प्रबन्ध-कुश्लाता देख कर अच्छे शासक और राजनीतिज्ञ दंग रह जाते थे।

प्रायः यही देखा जाता है कि स्कूठों, काठेजों और विश्वविद्याठयों में जो ठोग अच्छी योग्यता दिखठाते और सदा प्रथम होते हैं, सांसारिक जीवनमें वे ठोग उतनी अधिक योग्यता नहीं दिखठाते। वहुत अधिक पढ़े-िछसे ठोग उतनी उन्नति करते हुए नहीं देसे जाते जितनी अधिक उन्नति साधारण पढ़े-िछसे ठोग करते हैं। व्यापार, विज्ञान और आविष्कार आदिमें प्रायः साधारण पढ़े-िछसे हुए ठोग ही अग्रसर रहते हैं। उपर देशी रियासतों के जिन प्रधान मंत्रियोंका उद्धेस है वे किसी विश्व-

विद्यालयके बी० ए० या एम० ए० नहीं थे। केम्त्रिजमें होनेवाले बहुतसे "सीनियर रेंगलर "लोग विद्यामें बहुत बढ़े-चढ़े होने पर भी संसारके विशेष उपकारी नहीं प्रमा णेत हुए हैं। इससे सिद्ध होता है कि परिश्रम करके किसी एक विषयमें अधिक योग्यता प्राप्त कर लेना और बात है और प्रतिभाशाली होना और वात है। दूसरी बात यह भी देखी जाती है कि यद्यपि जब तक मनुष्य यथेष्ट अनुभव न प्राप्त करले तब तक उसे विशेष अधिकार नहीं मिलता, तथापि प्राचीन तथा आधुनिक कालके बहुतसे ऐसे शासक और अधिकारी आदि हो गये ह

आधुनिक कालके बहुतसे ऐसे शासक और अधिकारी आदि हो गये ह जिनकी अवस्था अपेक्षाकृत कम ही थी। सिकंदर बीस वर्षकी अवस्थामें मकदूनियाकी गद्दी पर बेठा था और उसी समय उसने यूनानके अनेक राज्योंको परास्त किया था । केवल पौने तेरह वर्षके राजत्व-कालमें उसने मुमध्य सागरसे लेकर पंजाब तक अपना राज्य कर लिया था। चार्ल्स दी ग्रेटने तीस वर्षकी अवस्थामें फान्स और जर्मनी दोनों पर अधिकार कर लिया था । फान्सीसी झुगेनाट लोगोंका सरदार हेनरी सोलह वर्षका था ! उसी अवस्थासे वह अनेक युद्धोंमें विजय पाने लगा था। चौंतीस-पैंतीस वर्षकी अवस्थामें एक बार उसने केवल पाँच हजार आदमियोंको लेकर उकडी मेयेनके पचीस हजार आद्मियों पर विजय प्राप्त की थी। कहा जाता है कि जितनी देर मेयेनको भोजनमें लगती थी उतनी देर हेनरीको सोनेमें भी न लगती थी। एक बार किसीने उससे मेथेनकी वीरता और साहसकी वहुत प्रशंसा की । इस पर उसने कहा-" वह जरूर बहुत अच्छा कप्तान है; पर मुझे पाँच घण्टेका समय उससे अधिक मिलता है। " बात यह थी कि हेनरी सोकर पाँच वजे उठता था और मेयेन दस बजे।

गस्टेवसने सत्रह वर्षकी अवस्थामें स्वीडनके सिंहासन पर अधिकार

प्राप्त किया था । उस समय एक ओरसे पोलेण्डके राजाने और दूसरी ओरसे रूसके जारने उसके राज्य पर आक्रमण किया था; पर नौ वर्ष-तक लगातार युद्ध करके गस्टेवसने केवल अपना दोनों शत्रुओंको ही नहीं परास्त किया विलक् उनका बहुतसा देश भी छीन लिया । उसी वीचमें उसने आस्ट्रियन आक्रमण-कारियोंको भी परास्त किया था। स्वीडनके राजा बारहवें चार्ल्सने वाल्यावस्थामें ही इससे भी बढ़ कर वीरता दिखाई थी। जब पन्द्रह वर्षकी अवस्थामें वह सिंहासन पर बैठा तब रूस, पोलैण्ड, सैक्सनी और डेन्मार्कके चारों राजाओंने मिल-कर उसका देश छीनना चाहा। चार्ल्सने तुरन्त डेन्मार्क पर चढ़ाई करके वहाँके राजाको सन्धि करनेके छिये विवश किया । इसके बाद वह रूसकी तरफ मुड़ा। अट्रारह वर्षकी अवस्थामें उसने एक युद्धमें दस गुने रूसियोंको परास्त किया। तदनन्तर वह पोळैण्ड पर टूटा। वहाँकी सेनाको परास्त करके राजाको उसने गद्दीसे उतार दिया और उसके स्थान पर दूसरेको गद्दी दी। इसके उपरान्त वह रूसके जार पीटरको गद्दीसे उतारनेके प्रयत्नमें लगा। इस युद्धमें रसदकी कमी, जाड़े और रोग फैलनेके कारण उसकी सेनाको परास्त होना पड़ा और वह भाग कर टकींमें चला गया । चार वर्ष वाद वह वहाँसे लौटा और एक साथ ही प्रशिया, डेन्मार्क, सेक्सनी और रूससे खूब लड़ा। पन्द्रह वर्ष तक इस प्रकार देशके बाहर रह कर वह फिर स्वीडन पहुँचा । वहाँ उसने मेनारडे पर जो उस समय डेन्मार्कसे मिल गया था, आक्रमण करके कई युद्धोंमें विजय प्राप्त की । पर एक दिन जब वह खाइयोंका निरीक्षण कर रहा था, एक गोली आकर उसे लगी और सैंतीस वर्षकी अवस्थामें वह मर गया।

प्रशियाका फेडिरिक दी ग्रेट भी बहुत बड़ा वीर युवक हो गया है। आरम्भमें हो कभी यह आशा की ही नहीं जा सकती थी कि वह राज्य- के किसी कामका निकलेगा; क्योंकि वह दिनरात फान्सीसी कितांवें पढ़ा करता था, गाता व जाता था, और चित्रोंका संग्रह किया करता था। सेनिक शिक्षार्का ओर उ उका तनिक भी व्यान न था। पिताने नाराज होकर उसे जेलमें बन्द कर दिया था और यहाँ तक कि एक बार उसे फाँसी देने तककी आज्ञा दे दी थी। पर पिताके मरने पर अट्टाईस वर्षकी अवस्थामें वह सिंहासन पर बेठा और दूसरे ही वर्ष आस्ट्रियासे लड़ कर उसने भारी विजय प्राप्त की। दो वर्ष बाद वह किर आस्ट्रियासे मिड़ गया और उसमें भी विजय प्राप्त की। जब यह चवालीस वर्षका हुआ तव सप्त-वर्षीय युद्ध आरम्भ हुआ। उसमें भी उसने अपनी युद्ध-निपुणताके अनेक प्रमाण दिये। सीमा बढ़ा कर अपने राज्यको उसने युरोपमें प्रथम श्रेणीका वना लिया था।

टाउलनके घरावमें नेपोलियन तोपसानेका प्रधान अधिकारी था उस समय इसकी अवस्था केवल चौनीस वर्षकी थी। सत्ताईस वर्षकी अवस्थामें उसने मेंच सेनाको लेकर इटालियनोंसे मुठमेड़ की-थी और अच्छी विजय प्राप्त की थी। उसने वड़े बड़े अनुभनी और वृद्ध सेना-पितयोंके छक्के इसी अवस्थामें छुड़ाये थे। तेईस वर्ष तक वह वरावर लड़ता मिड़ता और जीतता ही चला गया। उसका नाम "विजय-पुत्र" रखा गया था। पर अन्तमें छियालीस वर्षकी अवस्थामें अधिक मोटे और वृद्ध हो जानेके कारण वह बाटलूंके मैदानमें परास्त होकर पकड़ा गया। कुछ लोगोंका यह भी कथन है कि वह स्वयं तो भाग गया पर उसके स्थान पर एक सिपाही पकड़ा गया, जिसकी आकृति उससे मिलती जुलती थी। अस्तु; इसमें सन्देह नहीं कि अपनी युवावस्थामें उसने ऐसी वीरता दिखलाई थी कि उसकी समता इतिहासमें बहुत ही कम मिलती है। उसकी अधीनतामें काम करनेवाले, अधिकांश बड़े बड़े सेनापित भी युवक ही थे। राबर्ट क्लॉडन भी छोटी ही अवस्थामें इहत बड़ा

योद्धा था। पनीस वर्षकी अवस्थामें केवल पाँच-सौ सिपाहियोंको लेकर उसने फान्सीसियोंको परास्त किया और आरकाट पर अधिकार किया था। एक हजार अँगरेज और दो हजार देंसी सिपाहियोंको लेकर उसने चालीस हजार पैदल और पन्द्रह हजार घुड़-सवारों पर प्रैसीके युद्धमें विजय प्राप्त की थी।

भारतवर्षमें तो इतने अधिक वीर और योद्धा हो गये हैं कि इस देशकी भूमि ही वीर-प्रसाविनी कही जाने लगी है। महाराष्ट्र-केसरी छत्रपति शिवाजी वहुत ही छोटी अवस्थासे अपना अधिकार और बल वढ़ाने लगे थे। १९-२० वर्षकी अवस्था तक उन्होंने कई दुर्गी पर अधिकार जमा लिया था। २०-२२ वर्षकी अवस्था तक पहुँचते पहुँ-चते इन्होंने अनेक बार मुगलोंको वे-तरह परास्त करके बहुतसा प्रान्त हस्तगत कर लिया था। और इसी प्रकार बरात्रर बढ़ते बढ़ते छियालीस वर्षकी अवस्थामं तो इन्होंने दक्षिणमें हिन्दू-साम्राज्य ही स्थापित कर लिया था। इनकी गणना संसारके प्रधान पराक्रमियोंमें की जाती है। इनके समयमें तथा इनके उपरान्त भी महाराष्ट्र प्रदेश बीरोंसे खाली नहीं रहा। उसमें बढ़े बढ़े बीर, योद्धा और उत्साही युवक हुए।

वुन्देलसण्डमें भी अनेक पराक्रमी और योद्धा युवक हो गये हैं। ओड़ छेके राजा बीरसिंह देवने बहुत ही थोड़ी अवस्थामें मुसलमानोंसे लड़-मिड़ कर और उनकी अनेक छोटी-मोटी रियासतें छीन कर अपने राज्यका विस्तार बहुत बढ़ाया था। उनके बनवाये हुए अनेक प्रासाद और गढ़ आदि उनकी कीर्त्तिका अच्छा परिचय देते हैं। छत्रसालके पिता चम्पतरायको अपने पूर्वजोंसे जो जागीर मिली थी उसकी वार्षिक आय साढ़े तीन-सो रुपयेसे अधिक नहीं थी। इन्होंने केवल दस ही पाँच आदमियोंको अपने साथ लेकर कार्य्य आरम्भ किया था। धीरे धीरे इन्होंने अपने पराक्रमसे धन और ज़नका यथेष्ट संग्रह किया और

ओड्छेका बहुत कुछ अंश अपने अधिकारमें कर लिया। जब शाह-जहानने बुन्देलसण्ड पर आक्रमण किया तब इनमें जातीयताका भाव उत्पन्न हुआ और इन्होंं. विश्वर्मियोंकी तरफ रुख किया। तबसे वे बरावर मुसलमानोंका दमन करनेके प्रयत्नमें लगे रहे। पर अनेक धरके श्रत्रओंके कारण ही इन्हें सफलता पाप्त न हो सबी थी। अन्तमें इनकी मृत्यु हो गई और इनके वीर पुत्र छत्रसाहने वृन्देलखण्डेस मुगलांको निकालनेका काम अपने हाथमें लिया। मुगलोंके मुकाबलेमें इनकी शक्ति हुछ भी न थी। इस लिये पहले मुगल-सेनाका हाल-चाल जाननेके लिये इन्होंने मुगलोंकी सेवा की । खतंत्रता-सम्बन्धी अपने मनके भावोंको वड़ी कितनताने द्वा कर देवगढ़में ये वड़ी ही वीरता-पूर्वक मुगलींसे लड़े थे। देवगद् पर मुगलोंकी विजय इन्हींके पराक्रमसे हुई थी। इसके उपरान्त दक्षिणकी चढ़ाईमें भी इन्होंने मुगलोंकी ओरसे बहुत बड़ा काम किया था। दक्षिणमें ही ये शिवाजीसे मिले थे और वहींसे इन्होंने स्वतंत्र ह्मपसे कार्य करना आरम्भ किया । स्वतंत्रता स्थापनामं इन्हें - ओ कठि-नाइयाँ उठानी पढ़ीं उनके उल्लेखसे इतिहास भरे पड़े हैं। एक तो प्रबल बाहरी राजुओंका सामना और दूसरे धरके मेदियोंसे वचना । तिस पर पासमें कोई विशेष साधन न होना। ये सव बातें ऐसी थीं कि अच्छे अच्छे वीर निराश होकर कोनोंमें बैठ जाते । पर छत्रसालने इन कठिनाइयोंकी तनिक भी परवा न की और अपना काम बराबर जारी रखा। मुगलोंकी ओरसे छड्ने मिड्नेके उपरान्त बाईस वर्षकी अवस्थामें इन्होंने वुन्देल-खण्डमें स्वतंत्रता स्थापित करनेके विचारसे मुगलोंसे ठड्ना आरम्भ किया और अनेक अवसरों पर उन्हें बुरी तरह परास्त किया। औरंगजेबने इनको द्वानेके छिये बहुत वहीं मुगल-सेना बुन्देरुसण्ड मेजी, जिसमें बहुतसे बुम्देले सरदार और राजा भी सम्मिलित हो गये थे। नुगलोंको पहाड़ी और जंगली स्थानमें हे जाकर इन्होंने बड़ी भारी शिकस्त दी और तब बहुत दूर तक उनका पीछा करके उन्हें भगाया। पिछे जब सभी सेनाकी कुमक पहुँची तब उसे भी इन्होंने परास्त किया। शिवाजीके साथ
साथ छत्रसाठका उपद्रव भी बढ़ते देख कर औरंगजेब विचाठित हो गया
था। इसके उपरान्त और भी अनेक युद्धोंमं इन्होंने मुगठोंको परास्त
किया, जिनमेंसे चित्रकूटका युद्ध बहुत प्रसिद्ध है। अड़तीस वर्षकी अव
स्थामं शिवाजीकी तरह इनका भी राज्याभिषेक हुआ। इससे पहले ही ये
दिगिवजय करके बहुत बड़ा राज्य प्राप्त कर चुके थे। अन्तिम बार इन्होंने
मुगठ सुबेदार शाहकुठींसे मऊके निकट युद्ध करके उसकी विशाठ
सेनाको परास्त किया और उसे बन्दी बनाया था। तबसे औरंगजेबको
इनके विरुद्ध और सेना मेजनेका साहस नहीं हुआ। तब छत्रसाठ अपने
देशके शासन-सुधारमें छगे और सब प्रान्तों तथा विभागोंका उन्होंने
बहुत अच्छा प्रवन्ध किया। अन्तमें ठगमग पचासी वर्षकी अवस्थामं
इनका शरीर पात हुआ। इन्होंने जो विशाठ राज्य स्थापित किया था,
वर्तमान, पन्ना, छत्रपुर, जैतपुरा, चरसारी, अजयगढ़, बिजावर,
सरीठा, आदि राज्य उसीके आँ हैं और उसीके टुटनेसे बने हैं।

और देशोंके राजकुलोंमं तो एक दो या तीन पीढ़ी तक ही वीर देखे जाते हैं, पर राजपूतानेंमें अनेक ऐसे राजकुल हो गये हैं जिनमें लगतर बीसियों पीढ़ियाँ श्रेष्ठ वीरों और योद्धाओंकी हुई हैं। और इनमेंसे मेवाइका बाप्पा रावलका वंश अग्रगण्य है। जब चित्तौड़ पर पश्चिमकी ओरसे एक विदेशी शत्रुने आक्रमण किया था तब बड़े बड़े सरदार युद्धमें जानेसे हिचकने लगे थे। उस समय बालक बाप्पा तुरन्त उस विदेशीका सामना करनेके लिये तैयार हो गये थे। बाप्पाने इस शत्रुको केवल परास्त ही नहीं किया था बल्कि गजनी तक उसका पीछा भी किया था। इनकी योग्यता और पराक्रमसे प्रसन्न होर्कर चितौड़के मोरी वंशके राजाने इन्हें अपना राज्य दे

दिया था। उस समय इनकी अवस्था केवल पन्द्रह वर्षकी थी। तबसे इन्होंने २६ वर्ष तक चितौड़ पर राज्य किया और इस्फाहान, कन्धार, काइमीर, इराक, ईरान, त्रान और काफिरस्तान तकके बड़े बड़े बादशाहोंको परास्त किया।

जब चित्तौड़ पर मुसलमानोंका अधिकार हो गया तब वीरवर हम्मी-रसिंहने केवल थोड़े सैनिकोंको लेकर बहु संख्यक मुसलमानोंके दांत खड़े कर दिये और अन्तमं उनसे चित्तौड़ छीन ही लिया। युवावस्थामं ही हम्मीरसिंह जितने वीर और साहसी थे उतने ही वे प्रवन्थ-कुशल

और राजनीतिज्ञ भी थे। राणा कुम्भा और राणा साँगाने भी युवावस्था-में ही मुगलांसे अनेक युद्ध करके उन्हें परास्त किया था। वाकरोलमें मुसलमानों पर विजय प्राप्त करके राणा साँगा (संप्रामसिंह) ने रण-थम्भोरके दुर्गम किले पर आक्रमण किया था। उस किले पर विजय प्राप्त करनेके लिये बहुतसे राजपूत योद्धाओंको एक दूसरेके कन्धे पर चढ़

कर और इस प्रकार वरावर आदिमयोंकी सीटी बना कर किस्नेके ऊपरी भाग तक पहुँचना पढ़ा था। और उनमेंसे सबसे पहले खाली हाथ किले-में प्रवेश करनेवाले और पहरेवालंको धक्केसे गिरा देनेवाले हमारे युवक राणा संग्रामसिंह थे। मुसलमानोंको इन्होंने सँभलने तकका मौंका नहीं

दिया और भीषण मारकाट मचा कर तुरन्त सारे किले पर अपना अधि-कार जमा लिया। मालवे पर आक्रमण करके इन्होंने वहाँके बादशाह मुजफ्फर शाहको केंद्र कर लिया था। बाल्यावस्थामें ही अपने भाईके साथ युद्धका अभ्यास करनेमें इनकी एक आँख जाती रही थी।

दिल्लीके लोदी बादझाहके साथ युद्ध करनेमें इनका एक हाथ कट गया था और एक दूसरे युद्धमें तोषका गोला लगनेके ये लँगड़े हो गये थे! इस शारीरिक अवस्थामें इन्होंने जैसा अच्छा पराक्रम दिखलाया था वैसा कदाचित ही और किसीने दिखलाया होगा। मरनेके समय इनके शरीर पर तलवारों और मालोंके ८० वड़े वड़े घाव थे! महाराणा प्रता-पने युवावस्थामें ही अपनी वीरता और पराक्रमका जो अनुपम प्रमाण दिया था उसकी प्रशंसामें वड़े वड़े इतिहासोंमें पृष्ठके पृष्ठ भरे पड़े हैं।

पंजाब-केसरी महाराज रणजीतसिंहने विशाल सिक्स-राज्यकी स्थाप-नाका कार्य्य प्रायः वीस वाईस वर्षकी अवस्थामें ही आरम्भ कर दिया था। और पर्चास वर्षकी अवस्थामें इन्होंने अँगरेजोंसे सन्धि की थी। २८ वर्षकी अवस्थामें इन्होंने उत्तरी पंजाबके वहुतसे स्थानों पर अपना अधिकार कर लिया था। उस समय बहुतसे स्वाधीन सिक्ख-राज्य युवक रणजीतसिंहकी अधीनता स्वीकृत करनेमें अपना परम सीमाग्य समझते थे। इससे पहले ही सतलज़के पश्चिमी किनारेका कुछ राज्य भी उनके अधिकारमें आ चुका था। उन्हीं दिनों जब नेपोलियनके भारत पर आक्रमण करनेकी आशंका होने लगी थी तब अँगरेजोंने रणजीतसिंहको अपने साथ मिलाये रखनेके लिये मेटकाफ साहबको उनके दस्तारमं मेजा था। २८--२० वर्षकी अवस्थामें ही ये यम-नासे लेकर सतलज तक अपना राज्य बढ़ाना चाहते थे। तीस वर्षकी अवस्थामें इन्होंने पहले पहल मुलतान पर अक्रमण किया था और लगातार कई बार आक्रमण करके अन्तमें ३८ वर्षकी अवस्थामें उस पर विजय प्राप्त ही कर ली । इसके कई वर्ष पहले ही काइमीरकी कई छोटी रियासतों और कुळू पर इन्होंने विजय प्राप्त कर ली थी। अफगानिस्तान पर भी जीकमण करके इन्होंने अपने उच्चाकांक्षी और पराक्रमी होनेका परिचय दिया था। पीछेसे हेरागाजीखाँ और काइमीर पर भी इन्होंने अधिकार जमा लिया था। जब ये ४१ वर्षके थे तब इनका प्रताप इतना वढ़ चुका था कि रूससे एक वृत इनके दरवारमें आया था। फान्समें भी इनकी ख्याति पहुँच गई थी; क्योंकि वहाँसे दो ऐसे सेनापति इनके पास आये थे जो नेपोलियनकी अधीनतामें

काम कर नुके थे। महाराज रणजीतिसिंहके समयमें सिक्स-राज्यकी सीमा उत्तर और उत्तर-पूर्वकी ओर हिन्दुकुश और तिब्बतकी पर्वत-मा-ठा तक और उत्तर-पश्चिम की ओर सेवर तथा सुढेमानकी पर्वत-माठा तक पहुँच गई थी। इधर सिन्ध नदी और सतळजके पार तक सिक्सोंकी ध्वजा फहराती थी।

यद्यपि भारतमें मुगल-साम्राज्यका प्रधान और पहला संस्थापक बाबर था और उसके छड़के हुमायूँने भी साम्राज्य-स्थापनके काममें बहुत कुछ उद्योग किया था; पर वास्तवमं भारतमं मुगल-साम्राज्यका पूर्ण संस्थापन करनेवाला उसका पोता अकवर ही था। और अकवरने पूर्ण साम्राज्य-स्थापनका बहुत बड़ा काम अपनी युवावस्थामें ही किया था। अट्रारह वर्षकी अवस्थामें ही बैरमखाँकी अभिभावकतासे निकल कर इसने अपने हाथमें राज-कार्य्य लिया था और तबसे लगातार सात वर्ष तक यह अपने ही अधीनस्थ पर विद्रोही सरदारोंसे छड़ता रहा । अन्तमें उन्हें पूर्ण-रूपसे इसने अपने अर्थान कर लिया । पत्तीस वर्षकी अवस्थामें ही इसने राजपतानेके अनेक स्थानों पर अपना अधिकार कर लिया था और अनेक राज्योंको अपना करद बना लिया था। तबसे यह बरावर दूसरे राज्योंको अपने राज्यमें मिलाता रहा और धीरे धीरे इसने गुजरात, बेंगाल, काइमीर, सिन्ध और कन्धार तक पर अपना अधिकार जमा लिया । समस्त उत्तर भारत पर अधिकार करके इसने दक्षिणकी ओर रुख किया और खानदेश, बराड़ तथा अहमदनगरके वहुत बड़े अंश पर भी अपना अधिकार जमा छिया था। यह केवल अपना राज्य वढ़ा-नेमें ही निपुण नहीं था, बल्कि उत्तम-रूपसे उसका शासन और प्रबन्ध करनेमें भी बहुत कुशल था।

इसी प्रकार हमारे यहाँ ऐसे सेना-नायकोंकी मी कमी नहीं है जिन्होंने बहुत ही छोटी अवस्थामें सेनाका संचालन अपने हाथमें लिया हो और

अपने स्वामीके लिये बहुतसे प्रदेश जीते हों। आल्हा और ऊदल दोनों भाइयोंने राजा परमाठके लिये बहुतसा देश जीता था। राजा टोडरमल यथि राजनीतिज्ञ और राज्य-संचालक ही थे तो भी ईर्क्या-वश जब कुछ लोगोंने उन्हें युद्धमें भिजवाया तब वहाँ भी उन्होंने अपनी वहुत कुछ वीरता और योग्यता दिखलाई थी। अकवरके लिये गुजरात और वंगालका वहत वहा प्रान्त टोडरमलने ही जीता था। इसके अतिरिक्त और भी अनेक छोटी-मोटी छड़ाइयोंमें उन्होंने विजय प्राप्त की थी। राजा हरदासरायने जहाँगीरके लिये काँगड़ा प्रदेश जीता था, बहुतसे किलों पर अधिकार प्राप्त किया था और चम्बेके राजाको सर किया था। महा-राज रणजीतसिंहको विशाल सिक्स-राज्यकी स्थापनामें सबसे अधिक सहायता युवक दीवान मोहकचन्द्रसे ही मिली थी, जिन्हें सर लेपिल ग्रिफिनने महाराजका सर्व-प्रधान सेनापति लिखा है। उन्हींने फरीद-कोट और पिटयालेकी रियासतोंको करद बनाया था, स्यालकोट और जालन्यर-पर अधिकार किया था, गोरखोंको काँगड़ेसे निकाल बाहर किया था, मिंबर, रजावड़ी, कुळू, सुकेत और मण्डीके राजाओंको परास्त करके बहामें किया था, शाहशुजाको काश्मीरसे हुड़ाया था और अफ़-गानोंसे लड़ कर विजय प्राप्त की थी । दीवान मोतीराम, रामद्याल, कुपाराम और हरीसिंह नलुएसे भी महाराज रणजीतसिंहको बहुत अधिक सहायता मिळी थी और इन छोगोंने बहुतसे छोटे-मोटे प्रदेश जीते थे। दीवान सावनामल बत्तीस वर्षकी अवस्थामें २५० ) मासिक पर मुळतान भेजे गये थे और दूसरे ही वर्ष मुळतान प्रान्तके आधे भागके गर्वनर बना दिये गये थे। कुछ ही दिनों वाद सारा मुहतान प्रान्त और डेरागाजीलाँ उनके अधिकारमें दे दिया गया जो उनके जीवनभर उनके हाथमें रहा । उन्होंने अपने प्रान्तमें ज्ञासनकी जो सुव्यवस्था' की थी वह तो की ही थी, साथ ही मुखतान प्रदेशकी बहु-

तसी पड़ती जमीनको उपजाक बनानेके छिये उस पिछड़े हुए जमानेमें (सन् १८३२ के लगभग) तीन-सौ मीछ तक नहरें भी ख़ुद्रवाई थीं ? सीमाप्रान्तके अफगानोंक, बड़ी कठिनतासे उन्होंने सर किया था। उनकी स्वतंत्र वृत्तिको देस कर छोगोंको आशंका होने लगी थी कि ये अपने प्रान्तको दवा कर कहीं स्वतंत्र न हो जाय। इस लिये सन १८४४में वे साहोरके दरवारमें छलसे मार डाले गये थे।

यह बात दूसरी है कि किसीको प्रौढ़ावस्था तक पहुँचनेसे पहले अपनी योग्यता दिसानेका अवसर न मिले; पर तो भी उसमें अवसर पड़ने पर काम करनेकी योग्यता होना वहुत ही आवस्थक है। जो मनुष्य युवा-वस्थामें योग्यता प्राप्त कर सकता है वहीं प्रौढ़ावस्थामें भी कुछ काम कर सकता है। तो भी बहुत कम प्रतिभाशाली मनुष्य चालीस वर्षसे अधिककी अवस्था तक पहुँचते हैं। गाथेने कहा है कि उस अवस्था तक पहुँचनेके उपरान्त वहुत ही थोड़े लोग अपना मत वदलते अथवा नये सिद्धान्त महण करते हैं। अधिक अवस्था तक पहुँचने पर भी-लोग वहीं काम करते हैं जो वे युवावस्थामें पहलेसे ही सीच चुके होते हैं। कोलम्बस और न्यूटनके मनमें अपने अपने आविष्कारोंके सम्बन्धमें युवावस्थामें ही विचार उठे थे। रानहें और गोसलेन युवावस्थामें ही देश-सेवा करनेका दृढ़ विचार कर लिया था। और राजा राममोहनराय तथा स्वामी द्यानन्दने भी उसी अवस्थामें लोगोंके विचारोंके प्रवाहको वदलना निश्चय कर लिया था।

सव प्रकारके बड़े बड़े कामोंको विचारने और करनेकी शक्ति युवाव-स्थामें ही होती है। प्रौढ़ावस्थामें ही वे सब कार्य्य ठीक होते और पूर्णता प्राप्त करते हैं। युवावस्थामें जीवनी-शक्ति पूर्ण-स्पसे होती है और उसी समय मनमें नये विचार उत्पन्न होते हैं। चाळीस वर्षके बाद लोग भले हीवड़े बड़े काम करते हों, पर इसमें सन्देह हैं कि उस समर्य मानिसक

बलसे उस काममें यथेष्ट सहायता मिलती है या नहीं । एक विद्वानका विश्वास है कि " जिस मनुष्यकी शक्तियों और गुणोंका परिचय बीस वर्ष तककी अवस्थामें न मिल जाय वह आगे वल कर कभी कोई बड़ा काम नहीं कर सकता; और अब तक मनुष्योंने जितने बड़े बड़े काम किये हैं वे सब तीस वर्षकी अवस्था तक पहुँचनेसे पहले ही किये हैं। और लोगोंको देखते हुए बड़े आदिमयोंको अपने जीवनके उत्तरार्द्धमें चाहे अधिक यहा प्राप्त हुआ हो, पर स्वयं उनके जीवनको देखते हुए यही कहा जायगा कि अपने जीवनके उत्तरार्द्धकी अपेक्षा पूर्वार्द्धमें ही उन्होंने अधिक कार्य्य किया और अधिक कीर्ति प्राप्त की है। " स्वयं अपने सम्बन्धमें उस महात्माने कहा है कि युवावस्थाकी अपेक्षा प्रौढ़ावस्थामें मेरी धारणा तथा शारीरिक शक्ति घट ही गई है, बढ़ी नहीं है। वह यह भी कहता है-" सम्भव है कि अपने समय, ज्ञान और अनुभव-का सदुपयोग करनेवाले महानुभाव दिन पर दिन बराबर उन्नति करते चले जाय, पर तो भी इसमें सन्देह नहीं कि ज्यों ज्यों दिन बीतते हैं त्यों त्यों हमारी जीवन-शक्ति, फुर्तीलापन दृद्ता तथा अन्यान्य महत्त्व-पूर्ण गुण बराबर घटते और कम ही होते जाते हैं।"

## चौथा प्रकरण।



## वृद्ध महापुरुष।

मुनुष्योंकी दशा पोंधोंकी-सी हैं। उनमंसे कुछ ऐसे होते हैं जो जन्दी फूलते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो देरसे फूलते हैं। जो पोधे जन्दी फूलते हैं वे प्रायः जन्दी ही नष्ट भी हो जाते हैं। बढ़िया जातिके गुलाब, चंबेली, बेला, मोतिया, पारिजात, कमल आदि फूल वर्षके आरम्भसे लेकर मध्य तक ही होते हैं। वर्षके उत्तरार्झमं तो गेंदा और सूरजमुखी होता है; उस समय तक रहनेवाले गुलाब आदि थोड़े ही होते हैं।

यद्यपि कहा जाता है कि "होनहार विरवानके, होत चीक्रने पात" और " पूतके ठच्छन पाठनेमें " अर्थात होनहार होनेके चित्न मनुष्यमें आरम्भमें ही दिखाई देने ठगते हैं; तथापि कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि मनुष्यके गुणोंका विकाश उतरती अवस्थामें होता है। प्रत्येक मनुष्यकी मानसिक शक्ति उसके स्वभावके अनुसार अठग अठग प्रकारकी होती है। कुछ ठोग तेज होते हैं कुछ सुस्त होते हैं, कुछ मुद्दी-दिछ होते हैं । अच्छी शक्तियाँ रखनेवाले बहुतसे बालक भी बाल्यावस्थामें कोई उन्नति नहीं करते; और बहुतसे साधारण योग्यतावाले ऐसे वालक जिनमें जल्दी जल्दी बढ़नेकी स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, उस अवस्थामें उनसे कहीं आंग बढ़ जाते हैं। तो भी पहले वर्गके बालक आगे चल कर युवावस्थामें अधिक बलवान और कार्यक्षम होते हैं। आमका पेढ़ जन्दी जल्दी

बढ़ता है पर उसकी लकड़ी कमजोर और सराब होती है। शीशमका पेड़ देरसे बढ़ता है पर उसकी लकड़ी मजबृत और बढ़िया होती है।

कुछ लोगोंका कथन है कि जो बालक छोटी ही अवस्थामें बहुत चालक और तेज होते हैं, बड़े होने पर उन्हें किसी प्रकारकी सफलता नहीं प्राप्त होती। युवावस्थामें वे प्रायः रोगी होते हैं और बहुत ही साधारण अवस्थामें रहते हैं। लड़कोंका तेज और चालाक होना एक तरहकी सराबी ही है। हेजिलटकी सम्मति है कि पढ़ने-लिखनेमें जो बालक बहुत तेज होते हैं उनमेंसे अधिकांश बड़े होने पर मूर्ख हो जाते हैं; और लाई काकवर्नका मत है कि चपल बालकोंकी अपेक्षा बोदे बालक ही बड़े होने पर अधिक काम कर सकते हैं। लाई काकवर्नका यह भी मत है कि बालकोंकी पढ़ने-लिखनेकी प्रवृत्ति और स्कूलमें उनकी उन्नति कुछ तो शिक्षकों पर और अधिकतर स्वयं बालकों पर निर्मर करती हैं। वे स्वयं अपने तथा अपने एक मित्रके विषयमें लिखते हैं कि "दोनोंको एक मूर्ल शिक्षकने गधा बना दिया था।"

ऐसे मूर्स शिक्षक बालकोंकी प्रवृत्तिसे परिचित नहीं होते और न वे बालकोंको पढ़ने-लिखनेके लिये उत्साहित करनेकी कला जानते हैं; उनका सारा आधार मारने पीटने पर ही होता है। काकवर्न कहते हैं कि मैं चार वर्ष तक उस निर्देशी राक्षससे पढ़ता रहा, लेकिन इनमेंसे शायद दस दिन भी ऐसे न बीते होंगे जिनमें कि उसने कमसे कम एक बार मुझे न मारा लें।

अधिकांश हष्ट-पृष्ट बालकोंका मन पढ़ने-लिखनेकी अपेक्षा खेल-क्दमें ही अधिक लगता है। बैठ कर किताबें पढ़ना उनकी प्रकृतिके विरुद्ध होता है। पर अच्छी स्मरण-शक्तिवाले रोगी बालकको खेल-कूद अच्छा नहीं लगेगा और वह अपने दरजेमें सब लड़कोंसे आगे रहेगा। चाहे ऐसा बालक बहुतसे पुरस्कार पाले तो भी खेल-कूदमें लगा रहनेवाला वालक नफेमें ही रहेगा; उसका शरीर और स्वास्थ्य सदा अच्छा रहेगा और साथ ही बहुधा यह भी देखा जाता है कि युवाबस्थामें उन दोनों-की दशा बिलकुल बदल जाती है—खूब पढ़नेवाला लड़का किसी कामका नहीं रह जाता और न पढ़नेवाला लड़का बहुत अच्छी स्थितिमें हो जाता है। लेकिन जैसा कि हम पहले प्रकरणोंमें बतला चुके हैं, सदा यही बात नहीं होती; बल्कि ऐसी अवस्था वास्तवमें बहुत ही कम होती हैं।

यह कोई नहीं कह सकता कि एक वोदा ठड़का कहाँ तक उन्नति कर सकेगा। उसे उन्नति करने के छिये समयकी आवश्यकता होगी। केवल अनुभवसे ही उसकी प्रवृत्तियोंका विकाश होगा। सम्भव है कि माता-पिता उसे किसी ऐसे काममें लगादें जो उसकी प्रवृत्तिक विपरीत हो; पर यदि उसमें हढ़ता होगी और किसी विशेष कार्यके प्रति उसकी पूर्ण प्रवृत्ति होगी तो वह पहला काम छोड़ देगा और अपने मनमाने काममें लग जायगा। यदि ऐसे वालकको अपने मनमाने काममें लगनेमें किसीसे सहायता मिलने लगेगी तो मानों सोनेमें सुगन्ध आ जायगी। और नहीं तो यों भी वह सोना तो है ही। गुरु नानक व्यापारी नहीं बनाये जा सके, वे आपसे आप महात्मा और धर्म-प्रवर्तक बन गये। मीराबाई चिनोरमें रखी और मगवद्भजनसे वंचित नहीं की जा सकीं; दयानन्द गृहस्थीके जंजालमें नहीं फँसाये जा सकें और उन्होंने एक मत चलाया ही।

यद्यपि बाठकोंकी भावी प्रवृत्ति आदिके ठक्षण पहलेसे ही दिखाई पड़ने रुगते हैं तो भी पहलेसे ही यह कह देना एक प्रकारसे असम्भव ही है कि यह बाठक बड़ा होकर क्या करेगा अथवा क्या बनेगा। न तो उसके होनहार होनेके रुक्षणोंका विश्वास किया जा सकता है और न अकर्मण्य होनेके रुक्षणोंका। चतुर बारुक बड़ा होने पर बहुत ही साधारण अवस्थाका मनुष्य भी रह सकता है और भारी मूर्स ठड़का बड़ा होने पर बहुत वड़ा विद्वान, वीर या आविष्कर्ता भी हो सकता है। बनारसकी गिलियोंमें मारे मारे फिरनेवाले और साधारण लोगोंको गाँजेकी चिलमें भर-भर कर पिलानेवाले जंगवहादुरको देख कर कौन कह सकता था कि यह आगे चल कर नेपालका महावीर और महामात्य होगा ! अथवा देहातमें रहनेवाले एक बहुत ही साधारण बालक (सयाजीराव गायकवाड़) को देख कर कौन कह सकता था कि इसे बड़ोदेका विशाल राज्य मिलेगा और यह भारतके प्रथम श्रेणीके शासकों और राजाओंमें होगा ! अथवा परम बोदे बालक रावर्ट क्लाइबको, जो आगे चल कर ईस्ट-इण्डिया-कम्पनीके दफ्तरमें एक साधारण कुर्क हुआ था, देख कर कौन कह सकता था कि किसी समय यह भारतमें अँगरेजी सरकारकी ओर प्रधान अधिकारी होगा ! और भारतवर्षमें यही अँगरेजी राज्यकी जड़ पूरी तरहसे जमावेगा !

चतुर और वुद्धिमान वालक युवावस्थामें भी पाय: अच्छे ही निकलते हैं। हाँ, यह वात दूसरी है कि यदि उन्हें काम करनेका मौका न मिले तो वे साधारण स्थितिमें ही रह जायँ। और यह भी सम्भव है कि एक बहुत ही साधारण वालक भी साधारणतः और विशेषतः ऐसी दशामें जब कि उसमें धैर्य्य और दृद्ता हो, बहुत कुछ महत्त्व प्राप्त करले। नीरोग और हृद्द-पृष्ट वालक पढ़ने-लिसनेकी अपेक्षा खेल-कूद ही अधिक पसन्द करते हैं; रूखे विषयोंकी पढ़ना और सबक याद करना उनके लिये बहुत ही कष्टदायक होता है। उनकी इच्छा तो खुली हवा और मैदानों-में दौड़ने-धूपनेकी ही होती है। और फिर छोटी अवस्थामें जिन वालक कोंसे बहुत कुछ आशा की जाती है वे बालक भी बड़े होने पर कभी कभी बिलकुल ही भोंदू ही देखे जाते हैं। कई ऐसे आदमी भी हो गये हैं जिनसे बाल्यावस्थीमें बहुत कुछ आशा की जाती है जगती थी, पर बड़े होकर जिन्होंने

कुछ भी न किया; और फान्समें दो ऐसे बहुत बड़े राजनीतिज्ञ और प्रधान वम्मीविकारी हो गये हैं जो युवावस्थामें दिनरात जूआ ही खेळा करते थे।

इसी तरह कालेजोंमें पढ़नेवाले युवकोंके काम देख कर कभी यह भी निश्चर नहीं कर लेना चाहिए कि ये वड़े होकर अमुक भारी कार्य्य कर सकेंगे। जमीनकी तरह मन भी प्रायः खाळी पढ़ा रहना और सब प्रकार कामों और बोझोंसे बचना चाहता है। जिस तरह बहुत दिनों तक वरावर यथेष्ट धान्य उत्पन्न करनेवाली भूमिमें आगे चल कर उपन कम हो जाती है उसी तरह अधिक काम करनेवाला मन भी आगे चल कर निकम्मा हो जाता है। ठाई क्केरेण्डन युवावस्थामें कुछ भी अम न करते थे। कालेजमें उनका सारा समय खेल-कृद और इधर उधर घूमने-फिरने-में बीतता था। पर जब विवाह होनेके उपरान्त उनकी श्लीका देहान्त हो गया तब दुःखने उनके गुणोंका विकाश किया। तबसे वे कानून और साहित्यके अध्ययनमें लगे और इनमें उन्हें बहुत अच्छी रूयाति प्राप्त हुई । हमारे यहाँ गोस्वामी तुलसीदासजीकी मी पहले यही दशा थी। वे भी आरम्भमें बड़े ही कामी थे। पर जब एक बार उनकी स्त्री अपने भायके गई और वे उसके पीछे पीछे अन्धेरी रातमें तैर कर नदी पार करते हुए उसके पास पहुँचे तब उसने इन्हें कुछ मर्मभेदी वाक्य कहे । तबसे इनकी प्रतिभाका विकाश हुआ और ये हिन्दी कवियोंके सिर-मीर बने ।

पादरी वार बर्टन भी ठड्कपनमें बड़े ही वाहियात थे। उनके एक शिक्षकने एक बार कहा था कि इससे वढ़ कर बोदा और कोई छड़का मेरे देखनेमें नहीं आया। तो भी उन्हें अपने आप पर पूर्ण विश्वास था। इसी छिये एक बार उन्होंने अपने एक मित्रसे कहा था कि "मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि आप छोग मुझे क्या समझते हैं। पर आप विश्वास रखिए कि कभी न कभी मैं आपको तथा सारे संसारको दिसला द्गा कि मैं उतना बड़ा अज्ञान-मुर्स नहीं हूँ जितना वड़ा कि लोग मुझे समझते हैं। " और वास्तवमें उन्होंने ऐसा ही किया भी। उनकी लिसी हुई एक पुस्तक देस कर उनके शिक्षकको इस बातका विश्वास ही न होता था कि ऐसा मूद आदमी ऐसी अच्छी पुस्तक लिख सकता है। पादरी मालथस जब कैम्ब्रिजमें पढ़ते थे तब जान बुझ कर लोगोंसे लड़ाइयाँ मोल लेने और झगड़े सड़े करनेके सिवा उन्हें और कुछ आता ही न था। डाक्टर पैठी भी युवावस्थामें इतने निकृष्ट थे कि उन्हें देस कर कभी कोई यह नहीं कह सकता था कि वड़े होने पर ये इतने बड़े विद्वान होंगे। कालेजमें जब वे पढ़ते थे तब दो पहर तक तो पड़े सोते ही रहते थे और बाकी दिन सैर-तमाशे और घूमने-फिरनेमें विताते थे। एक दिन उनके एक बहुत अमीर मित्रने तड़के चार ही बजे आकर उन्हें जगाया और कहा-" तुम बढ़े मूर्स हो । हमारे घरमें तो लानेक। ठिकाना है, इस लिये हम कुछ नहीं करते। पर तुम तो गरीब हो, तुम्हारा काम कैसे चलेगा? तुम सब कुछ कर सकते हो और अच्छे दरजे तक पहुँच सकते हो । आज रात भर मुझे तुम्हारी ही चिन्ता रही है, इसी छिये इस समय में तुम्हें सचेत करने आया हूँ।" इन दो एक मर्म्ममेदी वाक्योंने पैलीके जीवनका रुख ही एकदमसे पलट दिया। उन्होंने ऐसे ऐसे मन्सूबे बाँघे जिनका उन्हें स्वप्नमें भी कभी ध्यान न हुआ होगा। वे खूब जी लगा कर पढ़ने लगे और उसी वर्ष सीनियर रैंगलर हो गये।

ड्राइउन मी स्कूल या कालेजमें कुछ मी न पड़ता था। अपने जीव-नके आरम्भिक तीस वर्ष तो उसने विलकुल वृथा ही खोयेथे। पर जब उसे दिरद्रताने घेरा तब वह नाटक लिखने लगा। और प्रायः सत्रह वर्ष तक फुटकर नाटक आदि ही लिखता रहा। जिन अच्छे अच्छे बन्योंके लिये अँगरेजी साहित्यकारोंमें उसे इतना ऊँचा स्थान मिला है वे सब उसकी पचाससे सत्तर वर्षके वीचकी अवस्थाकी रचनाएँ हैं। उसकी प्रतिभाका विकाश विलकुल दलती उमरमें हुआ था। गोल्ड-स्मिय और स्विपटकी भी यही दुशा थी। गोल्डस्मिथ इक्वीस वर्षकी अवस्थामें वी० ए० होनेके समय भी काठका उल्लु ही था। सूचीमें उसका नाम सबके अन्तमें था। उसने चिकित्सा सीस्ती और सारे युरोपमें वह मारा मारा फिरा । वह वन्सी बजा कर किसी तरह अपना पेट पाळता था । इसके वाद, उसने बहुत पापड बेळे और एक बार तीस वर्षकी अवस्थामें उसने परीक्षा देनेके छिये सर्जनोंके कालेजमें प्रवेश करना चाहा। यद्यपि उन दिनों परीक्षा बहुत ही सहज थी, पर तो मी किसीने वहाँ उसे भरती न किया । पैंसीस छत्तीस वर्षकी अवस्थासे वह मन्थ लिखने लगा और तबसे उसने बहुत ही अच्छे अच्छे मन्थ लिसे । उसके मित्र उस समय भी उसकी हँसी ही उड़ाया करते थे। उसका मित्र जानसन उसे लक्ष करके कहा करता था कि " जब तक उसने कलम नहीं उठाई थी तब तक उससे बढ़ कर और कोई मूर्ख नहीं था, और जबसे उसने हिखना आरम्भ किया तवसे उससे वढ़ कर और कोई बुद्धिमान नहीं है। इसी तरह स्विफ्टने भी चौंतीस वर्षकी अव-स्थामें लिखना आरम्भ किया था और तीन ही वर्ष बाद उसने एक ऐसी अच्छी पुस्तक लिसी जिसके कारण उसकी सबसे अधिक ख्याति हुई । मिलटन, गाथे, वर्ड्सवर्थ और बाइरन सब इसी कोटिके थे। इन सबके अच्छे अच्छे ग्रन्थ प्रौदावस्थामें ही हिले गये थे। बाइरन जव संयोग-वश कभी अपने द्रजेमें नम्बर चढ़नेके समय, सब लड़कासे ऊपर जा बैठता था तब उसका शिक्षक कहा करता था-" हाँ जी, जरा देखें तो सही कि कितनी जल्दी फिर तुम सबसे नीचे जाते हो।"

अनेक कवियोंको तो किसी न किसी स्त्रीके प्रेमने ही कविताकी

और प्रवृत्त किया था। हैनिश किन जान इवाल्ड एक नार एक श्ली पर आसक्त हो गया था, पर जब उस श्लीने दूसरेसे निवाह कर लिया तब वह बहुत दुसी हुआ और फीजमें भरती हो गया; पर वहाँ भी उसका जी न लगा। तबसे वह कान्य करके अपना जी बहलाने लगा। कुछ दिनों बाद वह ऐसा अच्छा किन हो गया कि उसके एक प्रन्थके मुका-बेलका और कोई प्रन्थ हैनिश भाषामें है ही नहीं। कालेरिज भी बड़ा ही न्यसनी था। एक श्ली पर उसका बहुत ही गहरा प्रेम था, पर उस श्लीने उसका कुछ ध्यान ही न किया। उसकी अधिकाँश अच्छी अच्छी किनताएँ उसीके निरह-कालमें लिखी हुई हैं।

ययापि यह कहा जाता है, पर तो भी सदा और सब दशाओं में यह आवश्यक ही नहीं है कि जो छोग बाल्य और युवावस्थामें वहुत ही विचक्षण-बुद्धि हों, प्रौढ़ावस्थामें वे किसी कामके न रह जायँ; क्यों कि संसारमें वहुतसे ऐसे छोग भी देखे जाते हैं जो बाल्य और युवावस्थामें भी बड़े ही विचक्षण-बुद्धि थे और वृद्धावस्थामें भी जिनकी विचक्षणता कम नहीं हुई। वर्द्धस्वर्थ बाल्यावस्थासे छेकर अस्सी वर्षकी अवस्था तक बराबर कविता करता रहा। मेटास टैसियो नामका एक कवि हो गया है, जो दस वर्षकी अवस्थासे छेकर अपने मरण समय चौरासी वर्षकी अवस्था तक वराबर कविता करता रहा।

कुछ लोगोंकी विचक्षणता बीचमें भी नष्ट हो जाती है। लार्ड चेस्ट-रफील्डका लड़का बाल्यावस्थामें तीन भाषाओंमें कविता करता था, पर युवावस्थामें उसके किये कुछ भी न होता था। इसी प्रकार और भी अनेक गवैथे और कवि हो गये जिन्होंने युवावस्था तक तो बहुत ही कीर्ति सम्पादित की; पर उसके उपरान्त उन्होंने कुछ भी न किया। कुछ लोग ऐसे भी हो गये हैं जिनकी प्रतिभा-शालिताका पता तो बाल्यावस्थामें ही लग गया था। पर जिनकी प्रतिभाका विकाश बिल- कुल उतरती उमरमें हुआ था। हैण्डल दस ही वर्षकी अवस्थासे गीत बनाने लग गया था; पर उसने अपनी पूर्ण योग्यताका परिचय अड़-तालीस वर्षकी अवस्थामें दिया था। उसने जितने अच्छे अच्छे ग्रन्थ लिसे वे सब पचाससे पचहत्तर वर्षकी अवस्थाके बीचमें ही लिसे थे। इसी प्रकार बहुतसे चित्रकार और गवेंचे भी ऐसे हो गये हैं जिन्होंने अपनी प्रवीणताका परिचय युवा, प्रौड़ और वृद्ध सभी अवस्थाओंमें समान सपसे दिया है। पर तो भी इन उदाहरणोंको अपवाद-स्वरूप ही सम झना चाहिए; क्योंकि अब तक जितने बड़े बड़े कवि आदि हो गये हैं उन्होंने अपनी प्रतिभा-शालिताका परिचय बहुत ही आरम्भिक अवस्थामें दे दिया है।

जिस समय मनुष्यका शरीर पूरी तरहसे बढ़ चुकता है उस समय अधिक दिनों तक वह उसी दशामं नहीं रहता; वित्क धीरे धीरे उसका हास होने लगता है। सच पूछिए तो जिस दिन हम जन्म लेते हैं उसी दिनसे हमारा मरण आरम्भ हो जाता है। युवावस्थामें मनुष्यमें जो परिवर्त्तन होता है वह वृद्धिके लिये होता है और प्रोढ़ावस्थामें जो परिवर्त्तन होता है वह न्हासके लिये होता है। जिस समय चढ़ती उमरके दिन पूरे हो जाते हैं उसी समय उमरका उतार आरम्भ होता है। सभी वातोंकी शक्ति धीरे धीरे घटने लगती हैं; उत्साह आकांक्षा, वल आदि सभी कम होने लगते हैं। पर ज्यों ज्यों मनुष्य नई बातें सीखता जाता है त्यों त्यों उसका बुद्धि-वल बढ़ता जाता है, इन्द्रियाँ शिथल होने लगती हैं और बची हुई शक्ति बढ़ी ही किफा-यत्ते और अच्छे कामोंमें सर्च की जाती है। युवावस्थाके सुन्दर स्वमोंके साथ ही साथ उत्साह और कार्य करनेकी शक्ति भी कम होती जाती है। मनुष्यकी तेजी कम हो जाती है और वह अधिक शान्ति-पूर्वक सब वातों पर विचार करने लगता है। युवावस्थाकी अपेक्षा प्राँढ़ाकस्थामें वह वातों पर विचार करने लगता है। युवावस्थाकी अपेक्षा प्राँढ़ाकस्थामें वह वातों पर विचार करने लगता है। युवावस्थाकी अपेक्षा प्राँढ़ाकस्थामें वह वातों पर विचार करने लगता है। युवावस्थाकी अपेक्षा प्राँढ़ाकस्थामें वह

अपने अनुभवसे अधिक काम लेता हैं। इसिक साथ उसके शारीरिक और मानिसक अंग भी क्षीण होने लगते हैं। उसे किसी बातके उत्तम अंश बहुत कम दिखाई देते हैं और वह दरिदतासे अधिक दुखी होने लगता है। जैसा कि एक फारसीके किवने कहा है—" उमर ज्यों ज्यों बढ़ती जाती है त्यों त्यों जीवनके काँटे तो बढ़ते जाते हैं और फूल कुम्हलाते जाते हैं।"

प्रायः तीससे पऱ्चास वर्षकी अवस्था तक मनुष्यके सव अंग भी ठीक रहते हैं और उसकी मानासिक शक्तियाँ भी वहुत अच्छी दशामें रहती हैं। प्रतिभाके बहुत बड़े बड़े काम इसी अवस्थामें होते हैं। मैकालेका कथन है-" इस समय संसारमें जितनी अच्छी अच्छी कितानें हैं उनमेंसे प्रति सैकड़े पंचानवे पुस्तकें ऐसी ही हैं जिन्हें उनके लेखकोंने न्यालीस वर्षकी अवस्था तक पहुँचनेके उपरान्त लिखा है। "पर जैसा कि हम आगे चल कर दिखलावेंगे, यह कथन सर्वथैव ठीक नहीं हैं। ऋसीरिक श्रम बहुधा शरीरके संगठन और स्वभाव आदि पर अवलम्बित रेहता है। पर साथ ही यह भी देखा जाता है कि काव्य तथा छछित-कर्छ्यामें लोग युवावस्थामें ही अधिक प्रवीण होते हैं और इतिहास तथा दर्शन आदिमें मनुष्य प्रौद तथा वृद्धावस्थामें पारंगत होता है। उद्गारीं और भावोंकी उत्पत्ति युवावस्थामें ही होती है। पर साहित्यके अधिक गृढ़ और गहन विषयोंकी वात इससे बिळकुळ ही उलटी है। किसी बहुत बड़े इतिहासकी सामग्री मौढ़ या वृद्धावस्थासे पहले एकत्र ही नहीं की जा सकती । इसी लिये अन तक जितने वड़े बड़े इतिहास-वेता हुए हैं वे सब वृद्ध ही थे।

मि॰ केटेलेटने एक नकशा तैयार किया है, जिसमें उन्होंने यह दिख-लाया है कि नाटक बनानेकी शक्ति किस उमरमें बढ़ती और किस उमरमें घटती है । उससे पता लगता है कि इक्कीस वर्षकी अवस्थामें तो इसका आरम्भ होता है और पचीससे तीस वर्षकी अवस्था तक यह पूरे जोरों पर होती और बराबर बढ़ती रहती है। पचास या पचपन वर्षकी अवस्था तक इसका बढ़ना जारी रहता है; और तब उसके उप-रान्त एकदमसे उसका अन्त हो जाता है। बड़े बड़े लेसकोंके छपे हुए अन्थोंसे अब तक यही सिद्ध हुआ है। उन्होंने यह भी बतलाया है

कि सुसान्त नाटक लिसनेकी अपेक्षा दुःसान्त नाटक लिसनेकी शक्ति अधिक शीवतासे बढ़ती है। पर इसमें भी बहुतसे अपवाद मिलते है। बहुतसे लोग ऐसे भी हो गये हैं जो बुद्धावस्थामें बहुत ही दुर्बल हो जाने पर भी युवावस्थाकी-सी ही प्रतिभा दिसला गये हैं। बुढ़ापेमें भी उनमें जवानीकी-सी उमंगें देसी जाती हैं, उनके मरे हुए दिलमें मानों फिरसे जान आ जाती है। कभी कभी तो यहाँ तक देसा जाता है कि

वृद्धावस्थाके फल युवावस्थाके फलोंकी अपेक्षा अधिक स्वादिष्ट होते हैं। अन्वे होमरने सुप्रसिद्ध ओडेसी ( Odyssey ) नामक प्रन्थ वृद्धावस्थामें ही बनाया था। मिलटनने आदम और होवाके प्रेमका अर्घुव वर्णन

बहुत ही बृद्धावस्थामें किया था। सेनापतिने अपना 'कवित्त-रेबाकर ' ग्रन्थ लगभग साठ वर्षकी अवस्थामें वनाया था। मितिरामने अपना पहला ग्रन्थ प्राय: पंतालीस वर्षकी अवस्थामें बनाया था। उनका प्रसिद्ध ग्रन्थ 'रसराज' तो शायद पचपन या साठ वर्षकी अवस्थामें बना था। सबलासिंह चौहानने यद्यपि महाभारतका छन्दो-बद्ध अनुवाद

युवावस्थामें ही आरम्भ किया था, पर उसका अन्तिम या स्वर्गारोहण पर्व उन्होंने लगभग अस्सी वर्षकी अवस्थामें लिखा था। भूषणने पैंतीस

वर्षकी अवस्थासे कविता करना आरम्भ किया था और अपना प्रसिद्ध प्रन्थ 'शिवराज-भूषण' प्रायः साठ वर्षकी अवस्थामें बनाया था। महाराज छत्रसाल चौवीस वर्षकी अवस्थासे लेकर प्रायः सत्तर-पचहत्तर वर्षकी अवस्था तक कुछ न कुछ कदिता किया करते थे। देव कवि सोलह वर्षकी अवस्थासे ही कविता करने रुगे थे और अपने मरण समय वह-त्तर वर्षकी अवस्था तक बराबर कविता करते थे । धनानन्दने टरुती उमरमें ही भक्ति-सम्बन्धी अच्छी अच्छी कविताएँ की थीं। पद्माकर भट्ट प्रायः अस्सी वर्षकी अवस्था तक वराबर बहुत अच्छी कविता करते थे।

बहुतसे लोग ऐसे भी हो गये हैं जो युवावस्थामें बड़े ही निकम्मे, दुष्ट और मूर्ख होनेके कारण अपने वंशके कठंक समझे जाते थे, पर जो आगे चल कर अपने वंशके भूषण सिद्ध हुए। वहुतोंको तो कठिनाइयों और विपत्तियोंने ही कार्य्य-क्षेत्रमें उतार कर श्रेष्ठ वना दिया और बहुतेरे दूसरी आकस्मिक घटनाओंके कारण भले आदमी वन गये। व्हाइटफील्ड युवावस्थामें चोर था, पर वृद्धावस्थामें वह अपने समयका सर्व-श्रेष्ठ उपदेशक समझा जाता था । फान्सके राष्ट्रपति और फान्सीसी राज्य-क्रान्तिके बहुत अच्छे इति हासज्ञ मा० थियर्स बाल्यावस्थामें बड़े ही भुक्कड़ और दुष्ट थे। हरे सेव सानेके लिये वे अपनी किताबें तक बेच डालते थे और अपनी दृष्ट-ताके कारण स्कूलके मास्टरोंको सदा तंग किया करते थे। वे मास्टरकी कुरसी पर मोम लगा देते थे और जब मास्टरको उठनेमें बहुत कठिनता होती तब सब लड़के जोरसे हँस पड़ते थे। पर वे वड़े ही दिरिद्रके लड़के थे; मविष्यकी चिन्तासे वे आप सुधर गये और थोड़े दिनों बाद ही अपने सारे सहपाठियोंसे अगे बढ़ गये । डच्मास बाल्यावस्थामें खेल-कूदके सिवा और कुछ 'जानता ही न था। युवावस्थामें उसे देख कर कोई यह नहीं कह सकता था कि यह कुछ भी कर सकेगा। उसके एक नाटककार मित्रने उसे लिखा था— " नाटक लिखना भी एक प्रकारका व्यवसाय ही है और इसमें केवल थोड़ेसे अभ्यासकी आवश्य-कता है। " तबसे वह नाटक लिखने लगा। घीरे घीरे उसने अस्सी नाटक और चालीस उपन्यास लिख डाहे । शेरिडन भी बाल्यावस्थामें

बड़ा ही पाजी और चुटबुटा था। पर माताके मरनेके कारण उसकर पाजीपन बहुत कुछ कम हो गया और तबसे वह बराबर उन्नति करने लगा। बढ़ते बढ़ते वह अपने समयका बहुत बड़ा महापुरुष हो गया था।

पाठ्य पुस्तकें पद कर वालक अपने दरजेमें ही सबसे अच्छा रह सकता है। संसारमें सर्व-श्रेष्ठ होनेके लिये कर्मण्यता और अध्यवसायकी आवश्यकता होती हैं। बाल्य या युवावस्थामें जो सदा किमी प्रकार-का बहुत अधिक अध्ययन करता रहता है वह बहुधा संसारके कामका नहीं रह जाता। इसी लिये हेजलिटने अपने एक निवन्धमें पण्डितों-की मूर्खता और विद्वानोंकी अज्ञानताका इतना जोरदार और सटीक हाल लिखा है।

बड़े बड़े योद्धा तो अनपढ़ ही होते हैं; पढ़नेमें उन्हें बड़ी कठिनता होती है और वे बहुतसा समय लगा कर भी बहुत ही थोड़ा पढ़ पाते हैं । एक प्रसिद्ध जम्मेन जनरलकी माता उसका बाल्यावस्थाका विद्या-वैर देख कर मनाया करती थी कि यह मर जाय तो अच्छा हो । पर वह अपने समयका सर्व-श्रेष्ठ सेनापित हुआ। ढ्यूक आफ मार्ल-बरो भी बाल्यावस्थामें कुछ पढ़ते-लिखते न थे। लेकिन पचास-साठ वर्षकी अवस्थामें उन्होंने बड़े बड़े युद्धोंमें कई बार अच्छी विजय पाई थी। कुइव बाल्यावस्थामें महले भरके पाजी लड़कोंको साथ लेकर चारों तरफ उपदव करता फिरता था। स्कूलवाले उससे हमेशा परेशान रहते थे। इन लोगोंने तथा इन्हींके समान और भी बहुतसे लोगोंने कमी स्कूलमें कुछ पढ़ा ही नहीं और फिर भी जीवनमें उन्होंने इतने बड़े बड़े काम किये जितने बड़े बड़े किताबी कीड़ोंने कभी न किये होंगे।

लार्ड काकवर्नकी तरह बहुतसे बालक ऐसे भी होते हैं जो बुरे शिक्षकोंके हाथमें ही रह कर बुरे हो जाते हैं और जब तक उन दुष्ट शिक्षकोंसे उनका पीला नहीं बूट्टता तब तक उनके गुणोंका विकास ही नहीं होता। बहुत अधिक मार्गिट या जनरदस्ती भी ठड़कोंको ने-तरह निगाड़ देती है। जार्ज कैबेनिस इसी छिये स्कूछमें कुछ भी न सीख सका था, जिसके कारण वह वहाँसे निकाल दिया गया। जब उसके बापने समझ छिया कि ठड़केको पढ़नेका शोक तो है पर उसके साथ कड़ाई करनेसे काम न चलेगा तब उसने उसे अपनी इच्छा पर छोड़ दिया । तबसे वह वहुत ही अच्छी तरह आप ही आप पढ़ने लगा और थोड़े ही दिनोंमें अनेक भाषाओं तथा शास्त्रोंका पण्डित हो गया।

कभी कभी ऐसा होता है कि जिस बालकमें कोई नवीनता उत्पन्न करनेकी प्रतिभा होती है उसे लोग "मूर्ल "और "गधा "ही कहा करते हैं। इसका कारण यह है कि उसके विशिष्ट गुणोंको विकसित होनेका अवसर ही नहीं मिलता। जर्मनीमें क्रुपराथ नामका एक प्रसिद्ध बिद्दान हो गया है। एक दिन विश्वविद्यालयमें उसके एक परीक्षकने कहा कि "जान पड़ता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं आता।" उसने उत्तर दिया—"जी नहीं, में चीनी भाषा जानता हूँ "चीनी एक तो यों ही बहुत किन भाषा है; दूसरे उस समय एक जर्मन युवकके लिये जर्मनीमें वैठे बैठे उसका सीखना और भी किन काम था। पर नहीं उसी अवस्थामें क्रुपराथने घर पर ही चीनी भाषाका बहुत अच्छा अभ्यास कर लिया था। इसके बाद वह अरबी और संस्कृत आदिका भी बहुत अच्छा पण्डित हो गया। सर जोसफ बेंक्स स्कूलमें एक अक्षर भी न पढ़ते थे। हाँ जंगली फूलोंका उन्हें बचपनमें बहुत ही शौक था। और आगे चल कर वे वनस्पति-शास्त्रके बहुत बड़े पण्डित हुए।

इस्लीमें जनरल मेनेबिया नामके एक प्रधान मंत्री हो गये हैं। उनकी प्रतिभाका विकाश एक बढ़ ही विलक्षण रूपमें हुआ था। एक दिन उनके पिताने उन्हें दण्ड देनेके लिए साली कमरेमें बन्द कर दिया था। यर बालक मेनेबिया बन्द क्यों कर रह सकता था। उसने बैठे बैठे दीवारमें एक बहुत बड़ा छेद कर डाला और सिरसे पर तक मुरखी और चूनेसे भग हुआ वह अपना माताके पास पहुँच गया। युवावस्थामें उन्हें गणित सीखनेका इतना शोक था कि उसकी कुछ अच्छी पुस्तकें स्तरीदनेके लिये उन्होंने अपने कपड़े तक बेच डाले और ररमीमें पहनने लायक बहुत ही हलके कपड़ोंसे जाड़ा चिताया। आगे चल कर उन्होंने बड़े बढ़े दुरीम किलोंको फतह किया था।

बहुतसे ऐसे छोग भी हो गये हैं जिन्होंने युवावस्थामें तो कुछ भी महीं किया और प्रोद् बल्कि बृद्धावस्थामें चहुत बड़े बड़े काम किये। जिस तरह कोई पोधा गरमीमें, कोई बरसातमें और कोई जाड़ेमें फुलता है उसी तरह कोई मनुष्य वाल्यावस्थामें, कोई युवावस्थामें और कोई बुद्धावस्थामें काम करता है। मनुष्यके बहुतसे गुणोंका विकाश तो केवल अवसर न मिलनेके कारण ही नहीं होता। सीजरने वयालीस वर्षकी अवस्थामें पहले पहल सेनापतिका पद पाया था और उसके उप-गान्त सोछह वर्ष तक उसने बहुतसीं छड़ाइयाँ जीतीं । ओहीवर काम-बेल चालीस वर्षसे पहले लड़ाईका कुछ भी हाल न जानता था। उसके साथी एडमिरल व्लकका आरम्भिक आधा जीवन देहातमें ही बीता था। देहात छोड़ने पर भी सेनामें वह साधारण सिपाहीकी जगह भरती हुआ था। पर चौवन वर्षकी अवस्थामें वह एक जंगी बेड़ेका प्रधान वनाया गया था । उसी समय उसने प्रसिद्ध सेनापति वानट्रोम्पको हराया था और उसके कई साथियोंको कई बार परास्त किया था। वाशिंगटनका कार्य्य-काल उसकी अधेड़ अवस्थासे ही आरम्म हुआ था। डुमरियरने पचास वर्षकी अवस्था तक पहुँचनेके उपरान्त अपनी वीरताका परिचय दिया था। उसकी वीरता देख कर युरोपवाछे दंग रह गये थे। आस्ट्रि-यन जनरह रेडेजकीने तो तिरासी वर्षकी अवस्थामें पहली मारी विजय प्राप्त की थी । सन् १८५७ वाला गद्र लार्ड क्राइवने पेंसड वर्षकी अव- स्थामं शान्त किया था और वे कुछ ही दिनों पहलेसे अपनी कारगुजारी दिसलाने लगे थे। प्रसिद्ध जर्मन सेनापित वान माल्टकेको छासठ
वर्षकी अवस्था तक कोई जानता भी न था। सन् १८२८-२९ में
क्रिसियों और तुर्कोंमें जो युद्ध हुआ था, उसका उसने एक इतिहास
लिखा था। अँगरेजीमें उसका अनुवाद सन् १८५४ में हुआ था। उस
समय एक अँगरेजी समाचार-पत्रने उसका जिक्र करते हुए लिखा
था—" वह प्रृशियन सेनाका एक कप्तान था, जो मर गया।" इंगलेण्डवालोंको उस समय तक उसके जीने मरनेकी भी खत्रर न था! पर
सत्तर वर्षकी अवस्थामें सेडानकी विजय प्राप्त करके उसने बहुत कुछ
कीर्ति सम्पादित की और तबसे उसकी गणना वड़े बड़े वीर सेनापितियोंमें
होने लगी। जिन सैनिकोंको अब तक अपनी वीरता दिसलानेका अवसर
न मिला हो उन्हें इन सब बातोंको पढ़ कर मनमें धेर्य रखना चाहिए।

कुछ छोग ऐसे भी हो गये हैं जिन्हें एक काममें तो विफलता हुई और जब दे उसे छोड़ कर दूसरे काममें छगे तो उन्हें बहुत अधिक सफलता हुई। एडिसन न तो वक्ता हो सका और न नाटककार, पर उसके निबन्धों के मुकाबलेमें संसारमें कदाचित ही ओर किसीके निबन्ध हों। ओटवे नाटक-पात्र नहीं बन सका; पर उसके बनाये कई नाटक बहुत अच्छे हैं। पं० रह्ननाथ सरकार और माईकेल मधुसूदनदत्त वका-छत या बैरिस्टरी नहीं कर सके; पर वे उत्तम श्रेणीके लेखक हुए। इसी प्रकार बहुतसे साहित्य-सेवी ऐसे भी हो गये हैं जिन्होंने बहुत ही वृद्धा-वस्थामें कीर्ति पाई। डी फोने अपनी सर्व-प्रिय कहानी—" राविन्सन कृसो " अट्रावन वर्षकी अवस्थामें लिसी थी। रिचड्सन जिन अच्छे अच्छे उपन्यासोंके लिये प्रसिद्ध हैं वे सब उपन्यास उसने पचास वर्षकी अवस्थाके उपरान्त लिसे थे। डा० जान्सनका सर्वोत्तम ग्रन्थ Lives of the Poets (कवियोंके जीवन-चारित्र) पचहत्तर वर्षकी अवस्थामें

िरुला गया था । लांगफेलोने अपनी सर्व-श्रेष्ठ कविता सत्तर वर्षकी अवस्थामें बनाई थी। लैमार्क पहले सैनिक था। पर जब एक युद्धमें वह सैनिक सेवाके अयोग्य हो गया तब चालीस वर्षकी अवस्थामें उसने वनस्पति-शास्त्र पर पहला प्रन्थ लिखा। पचास वर्षकी अवस्थासे उसने इस सम्बन्धमें व्याख्यान देना आरम्भ किया और पचीस वर्ष तक वरावर व्याख्यान देता रहा।
इस अवसर पर यह बात भी व्यानमें रखने योग्य है कि वहतसे

महापुरुष ऐसे भी हो गये हैं जो पहले सेनामें थे। सैनिक सदा परिश्रमी, आज्ञाकारी और नियमोंके पालन करनेवाले होते हैं और इन सव बातोंसे मनुष्यको अपने भावी जीवनमें उन्नति करनेमें वहत सहायता

मिलती है। चरित्रके संगठनमं भी इन सब बातोंका बहुत कुछ उपयोग होता है। और सबसे बढ़कर बात यह है कि सर्चा प्रतिभाके विकाशके लिये चित्रकी जिस एकाग्रताकी आवश्यकता होती है वह एकाग्रता भी इन्हीं सब बातोंसे आती है। इसी लिये प्रायः सभी देशोंमं ऐसे अनेक साहित्य-सेवी मिलते हैं जो किसी समय सैनिक थे। सुकरात, जेनोफन, सीजर, ढान्टे, कैलडरन, लोप डी वेगा, डेस्कार्टीस, चांसर, वेन जूलियस, जान्सन, फिलिप सिडनी, बनियन आदि सभी सैनिक थे। कुछ ऐसे बृद्ध महापुरुष भी हो गये हैं जिनमं वृद्धावस्था किसी

यकारकी क्षीणता या शिथिलता उत्पन्न ही नहीं कर सकी। डिसराइलीने कहा है कि प्रतिभाशाली मनुष्य बुट्टे होना जानते ही नहीं। उनका ज्ञान और धारणा-शक्ति वरावर आन्तिम समयं तक ज्योंकी त्यों रहती हैं। एलेटोने इक्यासी वर्षकी अवस्थामें लिखते लिखते शरीर त्याग किया था। केटोने साठ वर्षकी अवस्थामें और किसी किसीके मतसे अस्सी वर्ष- की अवस्थामें यीक माषा सीखी थी। सिसरोने तिरसठ वर्षकी अवस्थामें गृद्धावस्था पर एक बहुत ही उत्तम यन्य लिखा था। गेलीलियो अठत्तर वर्षकी अवस्थातक वरावर वेघ आदि करता था। जानसने इकहत्तर

वर्षकी अवस्थामें डच और वाटने पचत्तर वर्षकी अवस्थामें जर्मन भाषाः केवल यह जाननेके लिये सीखी थी कि हमारी धारणा-शाकि कही क्षीण तो नहीं हो गई है। पर दोनोंने बहुत ही उत्तमता-पूर्वक वे भाषाएँ सीख हों ओर समझ हिया कि हमारी धारणा-शक्ति ज्योंकी त्यों वनी हुई हैं। तिरासी वर्षकी अवस्थामं जब गाथे मरने लगा था तब उसके होश-हवास थिलकुल दुरुस्त थे । एलेक्जेण्डर वान हम्बल्टने मरनेसे एक महीने पहले नव्दे वर्षकी अवस्थामें अपने अन्तिम ग्रन्थ Cosmos की समाप्ति की थी। लियोपोल्ड वान टैन्के इक्यानवे वर्षकी अवस्था तक मित दिन आठ घण्टे काम किया करता था। उसके अन्तिम लेख आदि भी उतने ही उत्तम हैं जितने कि आरम्भके हैं। स्वर्गीय दादा भाई नौरोजी प्राय: पचासी वर्षकी अवस्था तक बराबर बहुत कुछ काम किया करते थे। अर्सा वर्षकी वृद्धावस्थामें उन्होंने कलक्तें की कांग्रेस-का सभाणतित्व यहण करके निर्भीकता-पूर्वक कह दिया था कि भारत-वासियोंका अन्तिम ध्येय " स्वराज्य " ही है। श्रीमती एनीबेसेण्टने लगभग सन्तर वर्षकी अवस्थामें भारतीय स्वराज्य-संधकी स्थापना करके उसके सम्बन्धमें बहुत कुछ काम किया। बम्बईके सुप्रासिद्ध विद्वान, <u>हान्टर सर रामकृष्ण भाण्डारकर अस्सी वर्षकी अवस्था तक पहुँच जाने पर</u> भी साहित्य और पुरा-तत्त्व-सम्बन्धी बहुत अधिक कार्य्य करते हैं। एक छेलकने छिसा है कि चाछीस वर्षके बाद दिमागमें कोई नई वात नहीं समा सकती । पर ढा॰ प्रीस्टले चालीस वर्षकी अवस्था तक कुछ भी कैमिस्ट्री न जानंते थे । पहले पहल इकतालीस वर्षकी अवस्थामें उन्होंने आक्सीजन गैसका पता ठगाया था और तव उसके बाद नाइट्रस, कारबोनिक आक्साइड आदिका । एक विद्वाचने उनके विष-यमें कहा है कि " डा॰ पीस्टलेने सबसे अधिक तुटियोंके होते हुए भी कैंगिस्ट्रीका अध्ययन किया और उसमें सबसे श्रेष्ट स्थान पाया और बहुतसी नई बातोंका पता लगाया । " ्र

ज्योतिषियोंकी आयु तो प्रायः अधिक हुआ करती है। प्रायः सभी बढ़े बढ़े ज्योतिषी सनर-अस्पी वर्षकी अवस्था तक जीवित रहे और बरावर रात रात भर नक्षत्रोंका बेघ करते रहे हैं। डील्प्रम्बरेने कर्ड भागोंमें गणित ज्योतिषका इतिहास छिसा था। जब एक आदमीन उससे कहा कि पहले भागमें अनेक वातें ऐसी हैं जो अगले भागोंसे नहीं मिलतीं और प्रायः विरुद्ध पड़ती हैं तब उसने उत्तर दिया था—

"मैने निरसट वर्षकी अवस्थामें उसे लिखना आरम्भ किया था ओर अब मै बहत्तर वर्षका हूँ। यदि मैं इस आसरेमें रहूँ कि सब बातांका ठीक ठीक ज्ञान हो जाने पर किताबका छपना आरम्भ हो तो किताब तैयार ही न हो सके।"

वड़े वड़े राजनीतिज्ञां और न्यायाधीशोंकी अवस्था भी बहुत अधिक हुई है। सच तो यह है कि जीवनका महत्त्व समझ कर उसे जितना अधिक श्रेष्ठ बनाया जाय वह उतना ही अधिक रक्षित रहता है। निकम्मे आदमी जल्दी मर जाते हैं और काम-काजी आदमी अधिक समय तक जीवित रहते हैं। विल्क स्वर्गीय मि॰ गोसलेकी मृत्युके समय मराठी केसरीके एक लेखमें तो यहाँ तक निकला था कि महापुरुषांमें एक ऐसी शक्ति होती है जिसके द्वारा वे किसी विशिष्ट उद्देश्यकी पूर्ति तक अपना जीवन बनाये रसते हैं; और इसी लिये इतनी भीषण बीमा-रीमें भी मि॰ गोसले इतने दिनों तक जीवित रहे।

स्वास्थ्यके लिये यह बात बहुत ही आवश्यक है कि सभी शक्ति-योंका बराबर उपयोग किया जाय। यह सिद्धान्त वृद्धोंके लिये भी हैं और युवकोंके लिये भी। कुछ काम न करनेसे हाथ-पेर, हृदय, मस्तिष्क आदि सभी अंग छीजने लगते हैं और मानसिक शक्तियोंका जल्दी जल्दी नाश होने लगता है। शरीर-शास्त्रके एक वहुत बढ़े विद्दानका मत है कि "यह कहना ठीक नहीं है कि जिस समय जीवन-शक्तिका हास होने लगता है उसी समयसे धारणा-शक्तिका भी ह्रास होने लगता है । वृद्धावस्थाके पूर्वार्द्धमें तो धारणा-शक्ति और भी प्रवल हो जाती है । अतः कोई ऐसा समय निश्चित करना असम्भव है जब कि ज्ञान-शक्तिका ह्रास होता हो । "

लाइण्डहर्स्टने टीक नब्बे बर्षकी अवस्थामें हाउस आफ लाईसमें

एक बड़ी ही सुन्दर और योग्यता-पूर्ण वक्तृता दी थी। पामस्टेंन जितने अधिक दिनों तक इंगलेण्डका प्रधान मंत्री रहा उतने अधिक दिनों तक लार्ड लिवरपूलको छोड़ कर और कोई नहीं रहा। पर तो भी पामर्र्टन सदा बहुत ही योग्यता-पूर्वक प्रधान मंत्रीका काम करते रहे और इक्यासी वर्षकी अवस्थामें मरे। मरनेके समय तक वे प्रधान मंत्री ही थे। सर एडवर्ड कोक अस्सी वर्षकी अवस्थामें घोड़े परसे गिरनेके उपरान्त साल भर तक जीते रहे और इस बीचमें उन्होंने कई कानूनी कितावें तैयार कीं। लिफाय नब्बे वर्षकी अवस्था तक आयिर बेंचके लार्ड चिफ-जिस्टिस थे। इस पर अखबारों तथा हाउस आफ लाईसुमें कई बार आपित भी हुई थी। पर उस समय तक भी उनके फैसले बराबर अच्छे ही होते थे। इसी लिये एक बार स्वर्गीय लार्ड चेम्सफर्डने हाउस आफ लार्ड्समें कहा था कि मानसिक झाकिके विकाशके आरम्म और अन्तके लिये कभी यह न समझना चाहिए कि वह बहुत देरमें हुआ है। अर्थात बहुत ही वृद्धावस्थामें भी उसका विकाश हो सकता है और वहुत ही वृद्धावस्था तक वह बनी भी रह सकती है।

काम करनेसे ही प्रसन्नता होती है, निकम्मे रहनेसे नहीं। लोहेको जितना जंग नहीं खाता उतना आदमीको निकम्मा रहना खा जाता है। निकम्मे रहनेसे जीवन-शक्तिका ह्रास और नाश होता है। निकम्मे आदमीके लिये कोई आधार नहीं रह जाता और इसी लिये उसका अस्तित्व भी मिट जाता है। जो मनुष्य कुछ पढ़ता-लिखता, सोचता-विचारता यह करता-धरता न हो उसका ज़ीवन बुरी तरह नष्ट होता है। काम न करनेवाला आदमी बहुत ही बुरा होता है। विशेषतः बुद्धावस्थामें तो कामकी और भी अधिक आवश्यकता होती है। जिस प्रकार फूलांकी सबसे अच्छी पँखड़ियाँ वहीं होती हैं जो सबके अन्तमें खिलती हैं उसी प्रकार मनुष्यके सबसे अच्छे कार्य्य वहीं होते हैं जो वह अन्तिन अव-स्थामें करता है।

इस सम्बन्धमं लोगोंको जेम्स वाटको अपना आदर्श बनाना चाहिए। युवावस्थामं जब कि वह तरह तरहके आविष्कार किया करता था, प्रायः रोगी रहता था । अपने रोगोसे वह यहाँ तक दुसी था कि एक बार अपने प्राण तक देनेके लिये तैयार हो गया था ! पर प्रौढावस्थामें उसके रोग कम हो गये और उसकी वृद्धावस्था बहुत अच्छी तरह कटी। वह खूब किताबें पढ़ता, अच्छे अच्छे सिद्धान्त स्थिर करता और तरह तरहके नये आविष्कार करता था। वयासी वर्षकी अवस्थामें वह सर वाल्टर स्काट और लार्ड जेके आदिसे मिला था। दोनोंने उसकी आनन्द-पूर्ण वृत्ति और बहुज्ञताकी बहुत ही प्रशंसा की थी ! जो विषय छिड़ता उसीमें वह अपने पाण्डित्य और पूर्ण ज्ञानका परिचय देता था। तिरासी वर्षकी अवस्थामें वह तरह तरहके फोटो बना कर अपने मित्रोंको दिया करता था । उसे वहत अधिक विषयोंका बहुत अधिक ज्ञान था। वह बहुत ही असाधारण मनुष्य था। वह किसीको दिसलानेके लिये नहीं बल्कि ज्ञान और विद्याके प्रति अपने अनुरागके कारण सदा बहुन ही शान्ति-पूर्वक काम किया करता था। उसके तथा उसके समान अन्य महापुरुषोंके जीवन-क्रमसे हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि हम सदा शुद्धता-पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करें और सत्यता-पूर्वक अपने कर्त्त-व्योंका पालन करते रहें तो हमारी वृद्धावस्था बड़ी ही प्रसन्नता और सुससे कटेगी और हमें स्थायी शान्ति मिलेगी।

# पाँचवाँ प्रकरण ।



## गुण और पतिमाका वंशानुक्रमण।

उत्पन्न होते हैं उसी प्रकार माता-पिताके आगे भी उन्हींकी तरहकी सन्तान उत्पन्न होती है। आजसे हजारों वर्ष पहले भारत, चीन, जापान और अरब आदि देशोंके निवासी जैसे थे, वैसे ही वे आज भी हैं। युरोपकी जर्मन, गॉल, आयरिश और वेल्श आदि जातियोंकी भी वहीं दशा है। यद्यपि वर्ण-संकरताके कारण जातियोंमें अन्तर पड़ जाता है तो भी वह अन्तर उतना अधिक नहीं होता; उनके मूल गुण बहुतसे अंशोंमें प्रार्थः वैसे ही वने रहते हैं।

यही वात परिवारों और कुठोंकी भी है। वाठकों और बाठिकाओंका शारिरिक संगठन, स्वभाव और आचार-विचार आदि प्रायः उनके माता-पिताकी उन बातोंके अनुरूप ही होता है। यदि वर्ण-संकरता न हो तो अवस्य ही उनमें किसी प्रकारका अन्तर नहीं पड़ता, बाठक प्राय पिता पर और बाठिका प्रायः अपनी माता पर पड़ती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सन्तानमें कुछ विठक्षणताएँ तो माता-पिताकी अपेक्षा कम हो जाती हैं और कुछ वढ़ जाती हैं। परिवारों और कुठोंमें सम्भव है कि यह अन्तर कुछ शीघ बढ़ जाय; पर समाजमें उतनी शिवता-पूर्वक अन्तर नहीं होता; और इस प्रकार प्रत्येक जातिके विशिष्ट गुण प्रायः ज्योंके त्यों बने रहते हैं।

कभी कभी परिवारोंमें कुछ विशिष्ट गुण कई कई पीटियों तक वने रहने हैं। कभी कभी वे गुण या विशेषताएँ छड़के या छड़कीमें नहीं पार्ड जातीं और पोते या पोतीनें किर आ जाती हैं। युरोपके एक प्रतिष्ठित कुलमें, प्रायः हेट्, दो-सो वर्ष हुए अनाचारके कारण इण्डियन रक्त मिल गया था। तबसे उस कुलमें कभी कभी एकाव काला लड़का या **ळड्**की उत्पन्न हेंग् जाती हैं; हाँ, शेष परिवार गोरा **ही** रहना हैं। आप किसी प्रतिष्टित और सम्पन्न परिवारमें चले जाइए और उसकी कछ पीदियांके चित्र देखिए; उन सवमें आपको मायः एक विशेष प्रकारकी समानता मिलेगी । लखनऊके कई नवाबोंके चित्रोंके देखनेसे भी इस कथनकी पृष्टि हो जायगी।

कभी कभी यहाँ तक देखा जाता है कि यह समानता बिलकुल अन्त समयमें प्रकट होती है। सर थामस बडनने एक एसे मृतप्राय मनुष्यको देखा था जिसका चेहरा ठीक भरनेके समय बिलकुल उसके चचाके चेहरेके समान हो गया था। अँगरेजीके कंई अच्छे अच्छे कवियों और लेखकोंने भी इसी प्रकार मरनेके समय उत्पन्न होनेवाली समानताका वर्णन किया है । सूद्देने एक ऐसे भाई-बहिनको देखा था जिनकी आकृति आदिमें जीवन-भर आकाश-पातालका अन्तर था; पर बृद्धावस्थामें उन दोनोंकी आकृति आदिमें इतनी समानता हो गई थी कि मानों वे दोनो एक साथ उत्पन्न हुए हों। स्वयं अपने विषयमें सूदेने उतरती उमरमें छिला था कि जव में शीशा देखता हूँ तब मुझे अपने चेहरेमें अपने पिताके चेहरेकी कुछ रेखाएँ दिखाई पड़ती है। चेहरे और हाथ-पैरकी बनावट तथा बालोंका रंग आदि बरावर कई पीटियों तक चलता है। सर वाल्टर स्काटने अपने एक उपन्यासके एक नायकके सम्बन्धमें छिसा है कि उसकी भौंहके पास घोड़ेकी नाठके आकारका एक चिह्न था और वैसा ही चिह्न ठड़के ठड़केकी भींहके पास भी था । डार्विन साहबने अपनी Origin of Species नामक पुस्तकमें तो यहाँ तक लिखा है कि आकृतिकी विलक्षणताएँ नष्ट हो जाने पर सैकड़ों पीड़ियोंके वाद भी दिखाई पड़ती हैं। विलक्ष-णताको धारण करनेका प्रयत्न प्रत्येक पीढ़ी करती है और किसी अज्ञात अनुकूल कारणसे किसी पीढ़ीको उसमें सफलता भी हो जाती है।

जिस प्रकार शारीरिक विशेषताएँ कई कई मीड़ियों तक चलती हैं उसी प्रकार नैतिक विशेषताएँ भी अनेक पीढ़ियों तक देखी जाती हैं। बहुतसे परिवार ही ऐसे होते हैं जिनके सब आदमी बड़े बकवादी होते हैं; और बहुतसे परिवार ऐसे भी होते हैं जिनके छोग बहुत ही शान्त

होते और बहुत कम बोलते हैं। यही दशा मानसिक गुणोंकी भी है। नैतिक और मानसिक सभी गुण वंशानुक्रमिक होते हैं; यह बात दुसरी है कि किसी विशेष कारण-वंश वे गुण कुछ पीदियोंमें लुप्त हो जायें।

बहुतसे प्राचीन कुल ऐसे हैं जिनमें बीच बीचमें प्राचीन विशेषता प्रकट हो जाती है। भारतवर्षमें इसके सम्बन्धके प्रमाण बहुत ही सहजमें मिल सकर्ते हैं। कर्मानिष्ठ और कुलीन बाह्मण-कुलोंमें बहुधा कर्मा-

निष्ठ विद्वान और सुयोग्य बाह्मण ही होते हैं । वीर क्षत्रिय-कुठोंकी वीरताका नाहा हजारों वर्षोंमें भी नहीं हुआ है ! वैह्य वर्ग वाणिज्यके ित्ये अधिक उपयुक्त पाया जाता है; उससे वीरताकी आशा करना

प्रायः निष्फल ही होगा। निकृष्ट सेवाके लिये शुद्ध ही सदा तैयार और साथ ही उपयुक्त होगा; उक्त तीनों वर्णोंमेंसे किसी वर्णके आद्मीसे आप कभी वैसी सेवाकी आशा नहीं कर सकते।

राजनीतिज्ञता, देश-हितैषिता और विद्वता आदिमें भी पारिवारिक गुण कभी नष्ट नहीं होते । यही कारण है कि सदा और सब अवसरों गर शुद्ध और श्रेष्ठ कुलके लोगोंका ही अधिक आदर होता है और इसी छिये जसकी रक्षाके छिये भी छोग् इतना प्रयत्न करते हुए देखे जाते हैं। वाप्पा रावठके वंशजों में अधिकांश वहे ही बीर, पराक्रमी, तेजस्वी, उञ्चाकां श्री और छड़ाके ही हुए। सर सालार जंगकी चार पाँच पीड़ियों तकके ठोग वरावर हैं इरावादके प्रधान मंत्री ही होते गये। अन्य देशी रियासतों में भी वहुधा एक ही कुलके होग दीवान होते और वहुत ही योग्यता-पूर्वक अपना काम करते हुए देखे गये हैं। चन्द् वरदायिके वंशज भी बरावर किव ही होते गये। यही कान्ण था कि प्राचीन आयोंने अपनी जातियों तथा अन्तर जातियोंको शुद्ध और गुणी रखनेके लिये इतने हढ़ प्रतिवन्य किये थे और इस कार्य-में उन्हें वहुतसे अंशोंमें सफलता भी हुई।

पर कभी कभी यह भी होता है कि किसी वहुत ही अप्रसिद्ध और छोटे कुलमें भी बहुत बढ़े लोग उत्पन्न हो जाते हैं। एक अवसर पर जन फान्सके कुछ बड़े बड़े रईस अपनी कुलीनता और पूर्व-पुरुषोंके सम्बन्धमें वड़ी बड़ी डींगें हाँक रहे थे उस समय मारशल जुलोटने कहा था-" में तो स्वयं अपना पूर्व-पुरुष हूँ।" और भी अनेक महा-युरुषोंके सम्बन्धमें यही बात कही जा सकती है। वे स्वयं ही अपने पूर्व-पुरुष होते हैं। ऐसे ही महापुरुष कुछ दिनोंके बाद अपने कुछके मूठ-पुरुष माने जाते हैं। नेपोछियन कहा करता था कि मैं मिट्टीमेंसे अपने लिये सेनापति निकालता हूँ। स्वयं नेपोलियन भी अवस्य हीं कुळीन था पर उसका कुळ किसी वातके लिये विशेष-रूपसे प्रसिद्ध नहीं था। इसी प्रकार बहुतसे वीर, राजनीतिज्ञ और कवि आदि भी ऐसे हो गये हैं जो अपने पूर्व-पुरुष आप ही थे-जिनके कुठमें पहले उनके समान और कोई नहीं हुआ था। बहुत ही साधारण कुठमें भी कभी कभी प्रतिभा एक बार बिजलीकी तरह चमकती हुई दिखाई देती है। उस कुलमें अचानक एक ऐसा आदमी पैदा हो जाता है जिसके नामका टंका सारे संसारमें वज जाता है और जिसे छोग सैकड़ों हजारों क्वीं तक याद रखते हैं। पर ऐसा मनुष्य अपने कुठमें एक ही होता है; उसके मरते ही सारी विभूति नष्ट हो जाती है और वह कुछ पहछेकी तरह ज्योंका त्यों गह जाता है।

व्यक्ति-गत विशेष गुण तो वापसे बेटेमें चले जाते हैं, पर प्रतिभाका ऐसा अवतरण नहीं होता। विशेषता कुळ-गत गुण है और प्रतिभा व्यक्ति-गत । तुल्सी और सूर आदि अपने अपने कुलमें एक ही हुए थे। बीरवल और टोडरमलके कुलमें दूसरा बीरवल या टोडरमल नहीं हुआ। शिवाजीके कुलमें कोई ऐसा है जिससे उनके चरणोंकी भी समता की जा सके?

ऐसे अलोकिक गुणोंवाले महात्मा किसी विशिष्ट जाति अथवा कीमें नहीं होते; बल्कि सभी जातियों और वर्गीमें हो सकते हैं। वे बड़े बड़े प्रासादोंमें भी जन्म ले सकते हैं और छोटी-सी ट्टी-फूटी झोंपड़ीमें भी । इसी लिये श्रेष्ठ कुलोंमें भी बड़े बड़े महातमा उत्पन्न हुए हैं और छोटे तथा नीच कुठोंमें भी । प्रतिभाशाठी मनुष्योंके विषयमें तो सदा यही माना जायगा। हाँ, नैतिक तथा मानसिक गुण अवस्य कुल-गत होते हैं। अधिकांश बड़े बड़े योद्धा और वीर प्रायः शासक और राजवर्गमें ही मिळेंगे । पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रतापसिंह, महाराणा संगाम-सिंह आदि आदि इसके उदाहरण हैं। कवि प्राय: मध्यम श्रेणीके लोगोंमें ही जन्म हेते हैं। तुलसी, केशव, पद्माकर, बिहारी, देव आदि इनके प्रमाण हैं। वड़े वड़े वैज्ञानिक तथा आविष्कर्त्ता भी मध्यम और विशेषतः श्रमजीवी वर्गमें ही होते हैं। प्राचीन कालमें कुछ विशिष्ट वर्गी और कुलोंके लोग ही शासन आदि विभागोंमें रखे जाते थे। पर जबसे नई सभ्यता फैली और धन तथा ज्ञानकी वृद्धि हुई . तबसे सभी वर्गों और जातियोंके लोग उसमें लिये जाने लगे हैं। और तमीसे मध्यम श्लेणीके छीगोंमेंसे भी बहुतसे लोग अच्छे शासक, योन्दा और न्यायाधीश

होने लगे हैं। पहले बड़े बड़े राजनीतिज्ञ और राज्य-संचालक वे ही क्रोग होते थे जिनके पूर्वज भारी जमींदार या रईस और उपाधि-धारी होते थे अथवा जिनके पास फोंजें या किले होते थे। अथवा ऐसे नीच और पतित लोग होते थे जिनकी चापल्सी आदिसे प्रसन्न होकर राजा-महाराजा जिन्हें राज्यमें ऊँचे ऊँचे पद दे दिया करते थे । पर अब सुशिक्षित, सुयोग्य और सुजन ही राज्योंमें ऊँचे ऊँचे ओहदों पर पहँचते हैं। हम ऊपर वतला चुके हैं कि मनुष्योंमें स्वमाव और गुण आदि वंशानुकामिक होते हैं। कद, शरीरका संगठन, आकृति, बल और अल्प अथवा दीर्घ आयु सभी वंशानुकामिक है। डार्विनका मत है कि दींघ आयु भी वंशानुक्रमिक है। उसने यह भी कहा है कि वर्णान्यताका रोग पाँच पाँच पीट्रियों तक चलता हुआ देखा गया है। हाफेकरने तो यहाँ तक कहा है कि हस्त-लिपि भी वंशानुक्रमिक होती है। और रोगोंका तो कुछ पूछनां ही नहीं है। वंशानुक्रमिक गेगों-की तो मिनती ही नहीं हो सकती । कण्ठमाला, क्षर्या, पागलपन, गठिया आदि अनेक रोग वंशानुक्रमिक हैं। क्षयीवाले अस्पतालके एक ढाक्टरका मत है कि क्षयी रोग पितासे पुत्रको और मातासे कन्याको होता हैं। गठियाका रोग माता या पितासे पुत्र या कन्याको होता है। यदि यह रोग किसी द्रिको हो तो फिर उसकी पूरी सराबी होती है। द्रिद्रता ओर भिलमंगी भी पुस्तहा पुस्त तक चळती है। माता-पिताके दुर्गुण और दोष भी तीन तीन और चार चार पुश्त तक चलते हैं। यह एक ऐसी बात है जिसके कारण प्रत्येक मनुष्यको, यदि स्वयं अपने लिये नहीं तो कमसे कम अपने परम प्रिय बाल-बचोंके लिये ही सही, दुर्गुणों और दुष्कर्मोंसे अवश्य बचना चाहिए। और सदा वाल-बचोंके सामने उत्तम आदर्श उपस्थित करना चाहिए। काम-काजी आदिमियोंसे काम-काजी आदमी और दुष्टों, पाजियों तथा अपरावियोंसे दुष्ट, पाजी

और अपराधी ही उत्पन्न होते हैं। एक बार एक दृष्ट लड़केने अपने चूढ़े वापको मार-पीट कर सड़क पर घसीटना आरम्भ किया । बूढ़ेने चिहा कर कहा—" वस करो ! वस करो ! में अपने वापको इसी पेड़ तक घसीट कर लाया करता था।" इस प्रकारके पैतृक दोषों और बुरा-इयोंसे बचनेका सबसे अच्छा उपाय यही है कि मनुष्य यथासाध्य अपने आपको वशमें रखे और सब काम विवेक-पूर्वक करे। डा॰ वालने एक बार हाउस आफ कामन्समें कहा था कि आयर्लेण्डके एक ही जिलेमें कई शताब्दियों तक हत्याएँ होती रहीं। वजके अधिकांश चौने बड़े ही मससरे हुआ करते हैं। मोजपुरियोंके समान उजड़ और प्रान्तोंमें बहुत ही कम मिलेंगे। वुन्देलसण्डके साधारण निवासी भी प्रायः अच्छे कवि होते हैं। यहाँ तक कि लियाँ भी अच्छी कविता करती हैं। मैनपुरी जिलेके भोगाँव नामक गाँवकी मूर्खता बहुत प्रसिद्ध है। वॉकीपुर जिलेके नेउरा ग्रामके अधिक शिक्षित बड़े बड़े बैरिस्टर और हाइकोर्टके जज ही होते हैं।। लखनऊ जिलेके काकोरी और बिलगाम गाँवके लोग बड़े विद्वान होते हैं।

शिल्प और कठा-छुश्छता भी पैतृक ही होती है। एक सुनारका छड़का जितने अच्छे गहने बनावेगा उतने अच्छे गहने किसी खेतिहरका छड़का न बना सकेगा। उसकी योग्यता मानों स्वाभाविक होती है। सुनारीका काम उसके यहाँ कई पुश्तोंसे होता है, इसी छिये वह सुनारीकी शिक्षाके छिये भी अधिक उपयुक्त होता है। भारतमें तो सैर हर एक पेशेवालेकी इसी छिये एक जाति ही बन गई है; पर जिन पाश्चात्य आदि देशोंमें पेशेवरोंकी इस प्रकारकी जातियाँ नहीं हैं उनमें भी कोई वंश केवल नकाशिक छिये और कोई चित्रकारीके छिये प्रसिद्ध होता है। उन वंशोंमें गुणी पितासे गुणी पुत्र उत्पन्न होता है। गुणोंका पैतृक होना बिलकुल स्वाभाविक है। नाग-

फर्ना पर जन्म भर गुलाव-जल छिड़कते रहिए, वह सदा नागफर्ना ही रहेगी; और छोहाड़ेके पेड़को किसी ऊसर मैदानमें लगा दीजिए और उसमें एक बूँद भी पानी न दीजिए, तो भी समय पर वह खूव फलेगा। एक विदान्ते यहाँ तक कहा है कि गुणोंके पेतृक होनेमें कोई आश्चर्यंकी बात नहीं है; आश्चर्यं तभी है जब कि गुण पेतृक न हों। पर इसमें सन्देह नहीं कि पीढ़ियोंमें आचारकी उतनी समानता नहीं दिसाई देती जितनी आकृति आदिकी दिसाई देती है। इसका मुख्य कारण यह है कि आचार बहुतसे अंशोंमें परिस्थिति, शिक्षा और कठिनाइयों आदि पर अवलम्बित रहता है।

पर तो भी इसमें सन्देह नहीं कि उच्च और श्रेष्ठ कुलमें जन्म होना वहत ही अच्छा है। क्योंकि नैतिक और मानसिक गुण रक्तमें मिले होते हैं। एक विद्वानने कहा है कि एक कुलीन मनुष्य बीस ही वर्षकी अवस्थामें जितना प्रतिष्टित हो सकता है, साधारण मनुष्य चालीस वर्षकी अवस्थामें भी उतना प्रतिष्टित नहीं हो सकता। पर श्रेष्ठ कुलमें जन्म लेना तो किसीके अधिकारमें है ही नहीं; हाँ, यदि वह चाहे तो स्वयं कुछ नैतिक और मानसिक गुण प्राप्त कर सकता है; और साधारण कुलोंमें उत्पन्न वहुतसे मनुष्य इस प्रकार अच्छी उन्नांते करते हुए देसे गये हैं।

नैतिक विषयोंमें तो नहीं, पर हाँ मानसिक और शारीरिक वातों-की उन्नतिमें वर्ण-संकरतासे भी बहुत कुछ सहायता मिलती है। वर्ण-संकरोंमें पराक्रम और दृदता भी खूब होती है। युरोपमें चार्ल्स मारटेल नामका एक प्रसिद्ध व्यक्ति हो गया है, जिसने बहुत ही वीरता-पूर्वक मुसलमानोंका मुकाबला करके युरोपमें उनके धर्माका प्रचार रोका था। यदि मारटेल न होता तो आज युरोपवाले ईसाई नहीं बल्कि मुसलमान दिसाई देते वह महटेल दोगला ही था प्रसिद्ध वीर विजयी विलियम ( William the Conquerer ) रखनीका लड़का था। इंगलैण्डमें कई राजाओंकी रखनियोंके लड़के बहुत बहादुर और मशहूर हुए हैं। युरोपमें अनेक ऐसे बड़े बड़े विद्वान, वैज्ञानिक और दार्जनिक हो गये हैं जो दोगले थे।

यद्यपि कभी कभी किसी नीच कुलमें अचानक कोई प्रतिभाशाली मनुष्य निकल आता है, पर साधारणतः उच्च कुलवालोंमे ही अधिक योग्यता देखी जाती है। अब प्रश्न यह है कि बालकमें अधिकांश नैतिक और मानसिक गुण मातासे आते हैं या पितासे । प्रायः यही कहा जाता है कि बालककी योग्यता उसकी माता पर निर्भर होती है। एक विद्वानने कहा है-" मई सदा वैसे ही वर्नेगे जैसे औरतें उन्हें बनाना चाहेंगी । अगर तुम मर्दोंको वडा और नेक बनाना चाहते हो तो औरतोंके मनमें बड़प्पन और नेकी नकश करा दो। " नेपोलियन तथा अन्यान्य वहे बहे आदमियोंका भी यही सिद्धान्त रहा है। स्वयं नेपोलियन अपने सारे गुणोंको अपनी माताका ही प्रसाद बतलाता था; और वह अपनी माताका वहुत बड़ा आज्ञाकारी था। आज्ञाका-रिताका गुण भी उसने मातासे ही सीखा था। और यही कारण था कि नेपोलियनने इतना महत्त्व प्राप्त किया था। औरां पर तो उसकां महत्त्व मानों ऊपरसे फट पड़ा था। नेपोलियनके बढ़े माई जोसफमें यह वात नहीं थी और नेपोलियन सदा उसकी नालायकीकी शिकायत किया करता था। लार्ड नेलसन स्वयं बहुत ही वीर और सज्जन था और केवल उसीके कारण उसका एक दुराचारी माई अर्छ बना दिया गया था।

सबसे बढ़कर बात तो यह है कि वालककी कोमल प्रकृति पर सबसे अधिक प्रभाव परिस्थिति और संगतिका पड़ता है और इन्हीं बातों पर उनका बनना विगड़ना निर्भर है। इसके अतिरिक्त यह भी मानना पड़ेगा कि उसके कुछ गुण जन्म-सिद्ध भी होते हैं जो सहजमें परिव- र्त्तित या नष्ट नहीं किये जा सकते । वाल्यावस्थामें जब कि उसकी शिक्षा

आप ही आप होनी रहती है, वह प्राय: अपनी माताके ही अधीन होता है। इसी छिये माताकी ही अधिकांश बातें उसमें आती हैं। पुरुष तो बड़े होकर कीर्त्ति प्राप्त करते हैं और वंड़ नामवर होने हैं। पर जो माताएँ उन पुरुषोंको कीर्त्ति प्राप्त करनेके योग्य बनाती हैं उनका उपकार कोई नहीं मानता। वड़े बड़े योद्धा, वड़े वड़े किव और वड़े बड़े धनवान प्राय: अपनी माताहीकी कपासे वड़े वने हैं।

नेपोलियन और कामवेलकी तरह छत्रपति महाराज शिवाजीमें भी

अधिकांश गुण उनकी पूजनीया माता जिजावाईसे ही आये थे। जिजावाईने ही उनमें हृद्धता, वीरता, स्वदेश-प्रेम ओर कर्तव्य-परायणता आदि गुण बाल्यावस्थामें कूट-कूट कर भरे थे। राजनीति, शासन और सेन्य-परिचालन आदिकी शिक्षा भी उन्हें जिजावाईसे ही मिली थी। प्रिसिद्ध वीर आल्हा और ऊदलने अपने सारे गुण अपनी माता देवल देविसे ही प्राप्त किये थे। बाल्यावस्थामें वही उन्हें पहाड़ों पर घुमाता थी, वही उनसे नाले लॅघवाती थी और वही उन्हें पटा, बाँक, तलवार, माला आदि च्लाना सिसाती थी।

बड़े बड़े आधुनिक युरोपियन कवियों और साहित्य-सेवियोंको भी अपनी अपनी मातासे ही अधिकांश शिक्षा मिली थी। वाल्टर स्काट-की माता एक प्रोफेसरकी लड़की थी और उसे विद्यास बहुत ही प्रेम था। वह पूर्ण विदुषी थी। में और काउपरमें उनकी माताने ही काव्य-प्रेम उत्पन्न किया था। सूदेकी माता बड़े ही मृदुल स्वभावकी और समझदार थी। डा० मूरकी माता भी एक प्रोफेसरकी लड़की और बड़ी ही विदुषी थी। लार्ड चीफ जास्टिस मैन्सफील्ड, लार्ड चैन्सलर अर्स्किन और ड्यूक आफ वेलिंगटनमें भी सब गुण अपूनी अपनी माताके ही थे लार्ड बूह्मके पिता बहुत ही मनुष्य थे, पर

उनकी माता बहुत ही योग्य और बुद्धिमती थी। बाइरन कविको सारी शिक्षा मातासे ही मिली थी। उसका बाप कुछ भी न था। बाल्यावस्थामें उसे माताने ही सब कुछ पढ़ाया-लिखाया था और उसमें विद्यानुराग उत्पन्न किया था।

इस अवसर पर यह बात ध्यान रखने योग्य है कि पिता चाहे कैसा ही अयोग्य और वाहियात क्यों न हो, पर यदि माता सुयोग्य होगी तो वह अपनी मृदुलता और वत्सलता आदि गुणोंके प्रभावसे बालकको अवस्य सुयोग्य, गुणी और विदान बना देगी। पर यदि माताका आच-रण निकृष्ट होगा तो पिताके सद्भुण आदि प्रायः निरर्थक ही प्रमाणित होंगे। ऐसे वहुत ही कम बालक अच्छे निकलते हैं जिनके पिता योग्य और माता अयोग्य हों। अच्छी माताओंके प्रभावकी पूर्ति न तो शिक्षासे हो सकती है, न धनसे और न परिस्थिति आदिसे। सब प्रकारके विचारों और सिद्धान्तों आदिका उद्गम घर ही है और संसारके नैतिक सुधा-रकी बागहोर सदा माताके ही हाथमें रहती है।

यदि माता और पिता दोनों ही योग्य हों तो फिर पूछना ही क्या है—फिर तो सोनेमें मानों सुगन्य मिल जाती है। ऐसे आदिमयोंको बहुत ही भाग्यवान समझना चाहिए। लाई बेथनके पिता सर निकोल लस बेकन एक बहुत बड़े राज-कर्म्मचारी, सुक्षिक्षित, सदाचारी और राजनीतिज्ञ थे और उनकी माता ग्रीक तथा लेटिन आदि माषाओंकी अच्छी जानकार थी। उन्होंने कई अनुवाद भी किये थे। उनकी होष तीनों बहिनें भी बहुत ही योग्य और अनेक भाषाओंकी अच्छी पण्डिता थीं। महात्मा लूथरकी माता बड़ी ही गुणवती और पतिव्रता थीं और उनके पिता भी बड़े ही ईमानदार और हढ़-प्रतिज्ञ थे। गाथेके माता-पिता भी बहुत ही योग्य थे और उसने उन दोनोंके कुछ न कुछ गुण ग्रहण किये थे। विहोषत: उसकी माता, बहुत ही समझदार और योग्य ग्रहण किये थे। विहोषत: उसकी माता, बहुत ही समझदार और योग्य

थीं। गाथेके एक भक्तने एक बार उसकी मातासे बहुत देर तक वार्ना-रुाप करनेके उपरान्त कहा था—" अब मैं समझ गया कि गाथे केसे इस दरने तक पहुँचा है। "

यद्यपि अनेक ऐसे उदाहरण दिये जा सकते हैं जिनमें सुयोग्य पृक्ष क्षोंके माता-पिता वहुत सुयोग्य थे और जिन्होंने दोनोंस गुण प्राप्त किये थे; पर ऐसे उदाहरण और भी अधिक मिलेंगे जिनमें गुणांकी प्राप्ति केवल पिताहीसे हुई हो। "पिता पर पूत" वाली कहावत बहुत ही पुरानी है। पुरुषोंमें आकृति और गुण शतान्दियों तक चले चलेते हैं। पहले लार्ड शेफ्ट्सवरीकी आकृति आदिसे उनकी सातवीं पुश्तके लार्ड शेफ्टसवरीकी आकृति विलकुल ही मिलती थी। राजपृतानेके अनेक राजवंशोंके कई कई पीदियोंके चित्र देखनेसे भी इस मतकी पृष्टि होती है।

जो बात आकृति आदिके लिये हैं वहीं गुणोंके लिये भी हैं। गवेंये कुलोंमें प्रायः सभी अच्छे गवेंये होते हैं और चित्रकार कुलोंमें-सभी अच्छे चित्रकार निकलते हैं। किवयों के घरमें किव उत्पन्न होते हैं और राज-नीतिज्ञोंके घरमें राजनीतिज्ञ जन्म लेते हैं। वीरोंके घरमें तो वीरोंकी उत्पत्तिके असंख्य उदाहरण मिलेंगे। भारतमें अनेक ऐसे वीर-कुल प्रसिद्ध हैं जिनमें पचासों पीढ़ियों तक सब लोग वीर और योद्धा ही हुए हैं। इस देशके लोगोंके मनमें तो गुणों आदिके वंशानुकमणका सिद्धान्त इतनी दृढ़तासे जमा हुआ है कि इसके सम्बन्धमें किसी प्रकारके उदा-हरण या प्रमाण आदि देनेकी आवश्यकता ही नहीं प्रतीत होती। यहाँ तो इसी सिद्धान्तके आधार पर अलग अलग जातियोंका ही संगठन कर दिया गया है, जिसमें शिल्प और कला आदिकी निरन्तर उन्नित होती जाय। पर पाधात्य देशोंमें भी जहाँ इस प्रकार पेशवरोंकी अलग जातियों नहीं हैं, अनेक ऐसे उद्दाहरण मिलते हैं जिनसे गुणोंके वंशानु

कमणवाले सिद्धान्तका पूरा पूरा समर्थन होता है। विलायतमें कई ऐसे कुल हैं जिनमें सभी लोग बरावर गवैये, कवि, राजनीतिज्ञ, शासक, साहित्य-सेवी, वकील-बैरिस्टर, इतिहासज्ञ, दाईिनक, विज्ञान-वेत्ता, नाट-ककार और नट ही होते हैं। केवल पुरुष ही नहीं बल्कि उन कुलोंकी स्त्रियाँ भी अपने कुलके विशिष्ट गुणोंसे अलंकृत देखी जाती हैं।

कुछ ऐसे उदाहरण भी है जिनमें विशिष्ट गुण अधिक पीढ़ियों तक नहीं चलते, बल्कि पितासे पुत्र तक पहुँच कर ही रह जाते हैं। ल्यूथसने वंशानुक्रमण पर जो ग्रन्थ लिखा है, उसमें उसने बतलाया है कि अधि-कांश कुलांके मूल-पुरुषोंके विशिष्ट गुण प्राय: तीसरी पीढ़ी तक जाकर रुक जाते हैं और बहुत ही कम दशाओं में चौथी पीदी तक पहुँचते है, पाँचवीं पीढ़ी तक उनका पहुँचना तो बहुत ही कठिन होता है। और बहुत-सी द्शाओंमें तो वे एक ही पीढ़ीमें समाप्त हो जाते हैं; दूसरी पीदी तक भी उनके पहुँचनेकी नौबत नहीं आती। कुलके किसी एक ही मनुष्यमं कुछ विशिष्ट गुण होते हैं और उसीके साथ उनका अन्त हो जाता है। बहुतसे लोगोंको यह बात एक दिल्लगी मालूम होगी कि वैज्ञानिक अन्वेषण करनेकी शाक्ति खूनके साथ पुश्त दर-पुश्त चलती है; और इस प्रकारके वंशानुक्रमणके भी अनेक उदाहरण हैं। फान्सके एक कुळमें लगातार सदा सौं वर्षों तक बराबर सब लोग ज्योतिषी ही हुए थ । एक कुलमें चार पीढ़ियोंके आठ आदमी बराबर अच्छे गणितज्ञ ही हुए। एक वंश ऐसा था जिसमें कई पीढ़ियों तक सभी लोग अच्छे योद्धा और नाविक होते थे; वे लोग जहाजों पर अच्छे अच्छे पद पाते थे और बड़े बड़े युद्धोंमें जाकर वीरता-पूर्वक लड़ते थे। लड़ाईमें उनके हाथ-पैर कट जाते थे और घर आकर वे लोग अपने लिये बर्ट्ड-से काठकी टाँगें बनावाया करते थे। तबसे प्रसिद्ध हो गया कि "काठकी टॉगें भी किसी किसी कुलमें पीढियों तक चलती हैं।"

इन सब उदाहरणोंसे विदित होगा कि वंशानुक्रमण जगत्-च्याप्त हैं। शारीरिक संगठनमें तो यह बहुतसे अंशोमें जगत्-व्याप्त है ही। किमी परिवारके लोग कंजे और किसीके भेंगे ही होते हैं। किसी परिवारके लोगोंका चमडा बहुत माटा होता है और किसीका पतला । किसी परिवारके लोगोंके हाथों या परोंमें छ: छ: उँगलियाँ होती हैं। किसी कुलके सभी लोगोंकीं आँसं बहुत कमजोर होती हैं और किसी कुल-वाळांको वर्णान्यताका रोग होता है। किसी वंशवाळांके हाथ वहन लम्बे होते हैं और किसीके पैर। कोई कुछ उजडुांका होता है और कोई वे-जकुफोंका । इसी प्रकारकी और भी बहुतसी वाते वंजानुक्रमिक होती हैं। जरमी बेनथमने तो यहाँ तक कहा है कि नींद्में जोर जोरसे सर्राटे लेना भी वंशानुक्रमिक हैं। उसने अपने ही परिवारके सम्बन्धमें लिखा है कि " हमारे कुलमें जो खर्राटे न लेता हो वह अपने माता-पितासे उत्पन्न ही नहीं है। मेरे पिता खर्राटे छेते थे, मेरी माता सर्राट लेती थी और यदि मेरा भतीजा खरीटे न ले तो उसे मकार समझना चाहिए। " एक वार दो कुठीन महिलाओंने धनके ठाठचर्स दो मुखोके साथ विवाह कर लिया था ! उनके यहाँ पाँच पीढ़ियों तक सभी बच्चे महा मूर्ख होते रहे । स्मालेटके एक उपन्यासके नायकने सड़क पर पड़ी हुई एक छोटी जिन्सी नामकी वालिका पाई थी। उसने उसे अपने घर लाकर रखा और सब प्रकारसे युरोपियन ढंग**की शिक्षा दी और** उसे विलायती ढंगका नाचना-गाना भी सिखलाया। जब वह सयानी हुई तब होगोंने समझा कि अब इसमें कुछ भी जिप्सी पनकी वू नहीं रह गई। एक बार वह कुछ स्त्रियोंके पास ताश खेळने गई। वहाँ एक स्त्रीने खेळमें उसके साथ कुछ बेईमानी की। इस पर बिलकुल जिम्सियोंकी तरह वह बिगड़ सड़ी हुई और सबको कोसती-काटती हुई वहाँसे 33 कर चलती बनी । इसी लिये कहा है--

#### जाकर जौन सुभाव, छुटे नहिं जीसों। नीम न मीटी होय सिंचो गुड़-घीसों॥

केवल एक चीज ऐसी है जो वंशानुक्रमिक नहीं होती; और वह चीज हे प्रतिमा, विशेषतः काव्य-सम्बन्धी प्रतिमा। और गुण तो वंशानु-क्रमिक होते हैं, पर यह गुण व्यक्ति-गत होता है; और जिस व्यक्तिमें होता है उसीके मरनेके साथ नष्ट हो जाता है। जो लोग प्रतिमाशाली होते हैं, उनके माता-पितामें कोई असाधारण या विलक्षण बात नहीं पाई जाती। अपने वंशमें ऐसे प्रतिभाशाली मनुष्य अकेले होते हैं। उनके लड़के-पोतोंमें कुछ भी प्रतिभा नहीं होती और वे बहुत ही साधारण मनुष्योंकी कांटिमें चले जाते हैं। न तो उनके समान योग्य और प्रतिमाशाली पुरुष उनके कुलमें कोई पहले होता है और न उनके बाद। माता-पितासे उन्हें किसी प्रकारका ज्ञान और वुद्धि-चल नहीं प्राप्त होता; वे स्वयं योग्यता और पाण्डित्य अर्जित करते हैं। काशीके अनेक स्वर्गीय महामहोपाध्याय इसी कोटिके थे। म० म० पं० शिव-कुमारशाश्ची, म० म० पं० रामिश्र शास्त्री, म० म० पं० गंगाधर शास्त्री और पं० मधुराप्रसाद मिश्र आदिकी ऐसे ही लोगोंमें गणना की जा सकती है।

यह मानना ही पड़ेगा कि प्रतिभाकी व्याख्या नहीं हो सकती और न उसके मूलका ही पता लग सकता है। बढ़े बढ़े कवियांका उद्य भूमकेतुओंकी तरह होता है; वे आते हैं, अपने मार्गसे होते हुए निकल जाते हैं और हम लोगोंको आश्चर्य-सागरेंम छोड़ जाते हैं। कालि-दास, भवभूति आर माघ; केशव, पद्माकर और भूषण; चासर, स्पेन्सर और शेक्सपियर सब ऐसे ही थे। विहारी, देव और सूदन आदि साधारण माता-पिताके पुत्र थे। उर्दूके प्रसिद्ध कवि सौदाके पिता सौदागर थे और कहा भाता है कि इसी लिये उन्होंने अपना उपनाम " सौदा" रसा था। मीर सोजके पिता अच्छे तीरंदाज थे; पर कवितासे उनका कोई सम्बन्ध नहीं था। मीर दर्दके पितामें कोई विलक्षणता या विशेष्यता नहीं थी। सेयद इंशाके पिता और बातोंमें में ही योग्य हों, पर काव्यकी दृष्टिसे उनमें कोई विशेषता नहीं थी। गालिबके पिता मामृली सिपाही थे। और इन लोगोंके वंशज भी कवि नहीं हुए। यदि प्रतिभा वंशानुक्रमिक होती तो इनकी सन्तान और भी अधिक प्रतिभाशाली होती।

बहुतसे महापुरुष ऐसे हुए हैं जिनमें उनके माता-पिताका एक भी विशिष्ट गुण नहीं था। वित्क उनके आचरण उनके माता-पिताके आचरणोंके विल्कुल विपरीत थे। इसी लिये वहुतसे लोगोंका यह भी विश्वास है कि योग्य पुरुष सदा योग्य पिताके ही घर जन्म नहीं लेते और न योग्योंके आगे योग्य सन्तान ही होती है, इसी छिये बहुतसे महापुरुषोंको अपने माता-पिताकी इच्छाके विरुद्ध और अपने अनक्छ मार्गका अवलम्बन करना पड़ा है। पिताको पुत्रके मार्गमें ग्रूथा डालनेमें सफलता नहीं होती। उधर योग्य पिता अपनी अयोग्य सन्तानसं परम दुखी देखे जाते हैं। प्रसिद्ध सम्राट् मारक्स, ओरेलियस गुणों और विद्याकी सान था; पर उसका पुत्र सम्राट् कामाडेस बड़ा ही निर्देशी और पूरा पिशाच था। सिसरोका पुत्र मारकस बढ़ा भारी शराबी था। कमाल यद्यपि अयोग्य नहीं था तो भी उसके सिद्धान्त कवीरके सिद्धा-न्तोंके बिलकुल विपरीत थे। फ्रान्सके काउण्ट जोकेलिनका लड़का बड़ा भारी ऐयारा और शराबी था। उसने अपने बापकी सारी रियासत चौपट कर दी और अन्तमें उसे भूखों मरना पढ़ा। प्रथम एडवर्ड बड़े ही सज्जन और वीर थे; पर उनके पुत्र द्वितीय एडवर्डका चरित्र बड़ा ही निन्दनीय था। सर थामस मूरका छड़का बड़ा ही मूर्व था। लूथरका रुड़का भी उद्दण्ड था और अपने पिताकी आज्ञा नहीं मानता था।

ओळीवर कामवेलका लडका रिचर्ड कामवेल बड़ा नालायक था। एडि-

सनकी एक मात्र लड़कीमें जरा भी समझ नहीं थी। लार्ड चेस्टर फील्डने अपने पुत्रको उपदेश देनेके लिये जो पत्र लिखे थे उनकी एक बहुत अच्छी पुस्तक बन गई है; पर तो भी उनका लड़का न सुधरा। सर वाल्टर स्काटका लड्का फौजमें मामूली अफसर था। वह कहा करता था कि मेरे पिताने साहित्य-क्षेत्रमें जो कीर्ति प्राप्त की है उससे मैं लिजित हूँ और मैंने आज तक उनका एक भी उपन्यास नहीं पढ़ा ! काशीके एक बहुत बड़े और प्रतिष्ठित पण्डितका लड़का, जो स्वयं भी थोड़ा बहुत विद्वान है, अपनी लाखों रुपयोंकी सम्पत्ति नष्ट करके गिलयोंमें मटन-चाप बेचता और लोगोंसे गाली-गलौज करता फिरता हैं। इसी लिये एक फान्सीसी कहावत है कि " वही बालक अच्छा है जिसका बाप ऐरा-गैरा है। उस वालकको बहुत ही भाग्यवान समझना चाहिए जो केवल अपने पिताके गुणोंके कारण ही आदरणीय न हो। "

शिल्प और कलामें उन्नति करनेवाले लोग प्रायः दरिद ही होते हैं और आरम्भेमें उन्हें अनेक बढ़ी बड़ी कठिनाइयोंका सामना करना पड़ता हैं। रेनाल्डने कहा है कि किसी शिल्पकारके घरमें जन्म लेनेसे ही मनुष्य शिल्पकार नहीं वन सकता; जो अवसर पाकर अच्छा प्रयत्न करता है वहीं शिल्पकार हो सकता है। इसमें सन्देह नहीं कि जिसका जन्म किसी शिल्पकारके घर होगा, उसमें शिल्पके सम्बन्धमें कुछ स्वामाविक गुण अवस्य होगाः परन्तु उसकी वृद्धि और विकाशके लिये निरन्तर परिश्रम करनेकी आवश्यकता होगी । रम्बाण्ट नामक एक प्रसिद्ध चित्र-कारने अपने पुत्र टाइटसको चित्रकारी सिसलानके लिये बहुत दिनों तक पूरा परिश्रम किया; पर टाइटसको कुछ भी न आया। टाइटसचे

जो ख्याति प्राप्त की वह केवल यही थी कि वह प्रसिद्ध चित्रकार रेम्बा-ण्टका लड्डका है। प्रसिद्ध गवेंये मोजर्टके लड्केका हाल भी सुनने

टायक है। जब ब्टेंकिनी नामक प्रसिद्ध गवैया मिलन नगरमें गया तब वहाँ उसे मोजर्टके लड़केसे मिलनेका शोक हुआ। वह उसके आफ़िसमें पहुँचा और साहब-सलामत करके उसे ऐसे कीर्तिशाली पिताके घर जन्म लेने पर वधाई देने लगा। मोजर्टका लड़का जरा उजडु था और उसे वात-चीत करनेका शकर नहीं था। उसकी वातोंसे व्हेंकिनीको बहुत आश्चर्य हुआ और उसने पूछा-" क्यों साहव ! आप क्या सचमुच मोजर्टके ही लड़के हैं ? " उत्तर मिला-" हाँ। " उसने कहा--" तव तो आपने इस कला-कुशल देशमें एक पृज्य और सुयोग्य पिताकी छायामें जम्म लिया है।" उत्तर मिला—"ऊँह।" उत्तने पूछा—"आप पियानो या वायोलिन तो बहुत अच्छा बजाते होंगे ?" उत्तर मिला-"तुम क्या मुझे शितान समझते हो ? मैं गाना-बजाना कुछ भी नही पसन्द करता।" उसने पूछा-"तो क्या आप गवेंचे नहीं हैं ?" उत्तर मिला—"नहीं, में महाजन हूँ।" यह कह कर उसने जमीन पर पड़ी हुई अज़रिफयोंके देरमेंसे मुट्ठी भर अज़रिफयाँ उठा हीं और ख़ूव सन-खनाते हुए उन्हें रोकड़िएके ऊपर वरसा दिया और कहा-- "में यह संगीत पसन्द करता हूँ।" ब्लैंकिनीको इससे वडी ही घुणा हुई; वह तुरन्त उठ कर वहाँसे चल दिया।

अच्छे अच्छे और प्रसिद्ध कुलोंका अन्त बढ़ी ही वुरी तरह होता हैं। और बड़े बड़े महापुरुषोंकी कींचिं प्रायः उनके लड़के नष्ट कर देते हैं। मेवाड़के राजवंशको ही लीजिए।वाप्पा रावलसे लेकर महाराणा प्रताप तक तो मेवाडुकी महत्ता और स्वतंत्रता सब प्रकारसे बनी रही। पर महाराणा प्रतापको पहलेसे ही अपने पुत्रसे कोई विशेष आहार नहीं थी । और न महाराणा अमरसिंहने उनके प्रणोंका निर्वाह ही किया। और आगे चल कर उनके वंशज तो और भी दुर्वल और परा-धीन होते गये। दिल्लीके मुगल-वंशका अन्त करनेवाले मुहमूमद शाह और शाह आलम द्वितीयकी दुर्बलता, अयोग्यता और परवशताका हाल पट कर दुःख होता है। मुहम्मद शाह इतना दुवेल था कि और तो और स्वयं अपने क्षरीर तककी रक्षा न कर सकता था। शाह आलम द्वितीयकी तो आँसें तक निकलवा ली गई थीं। और अन्तमें द्वितीय अक्वर और द्वितीय वहादुर शाह नाम मात्रके सम्राट् रह गये थे। महलमें पड़े पड़े ऐयाशी, शायरी, और बटेरवाजी आदिके सिवा उन्हें और कुछ आता ही न था। यद्यपि अवधके नवाव भी अँगरेजोंकी कृपासे बादशाहोंके दरने तक पहुँच गये थे और कुछ समय तक उनकी अच्छी चल गई थी; पर वाजिदअली शाहने अपनी ऐयाशी और अयोग्यताकी पराकाष्टा करके अवधको अँगरेजी राज्यमें मिठवा दिया। खुद मटिया वुर्जमें नजरबन्द कर दिये गये और बारह लाख रुपये सालाना प्रेन्जन मिलने लगी । उन्होंने उसीको गनीमत समझा और " सन्तोषं परमं सुखं " के न्यायानुसार नजरबन्दीमें भी खूब ही गुलछरें उड़ाये। छत्रपति महाराज शिवाजीने अपने पुत्र शम्भाजीकी परम दुराचारिता और अयोग्यतासे वहुत ही दुखी और अप्रसन्न होकर स्वयं उन्हें पानोलके किलेमें कैद कर दिया था। शम्भाजीका आचरण परम निन्दनीय था और उनमें कुछ भी योग्यता न थी। इसी लिये बढ़े बढ़े सरदार उनसे असन्तृष्ट रहते थे। करनाटकसे राज-स्व आना बन्द हो गया था और उधर रिआया भी बहुत ही दुसी हो गई थी । इसके बाद दक्षिणमें पेशवाओंका जमाना आया । पेशवा-वंशके प्रधान संस्थापक बाजीराव पेशवा बढ़े ही योग्य थे और वे उत्तर-भारत तकमें अपना राज्य स्थापित करना चाहते थे । राणा सेन्धिया और मल्हारराव होलकर उनके सेनापति थे। उन्होंने अनेक नये प्रान्तों पर अधिकार भी किया था। उनके पुत्र बालाजी बाजीराव भी बहुत योग्य थे। बालाजी बाजीरावके मुत्र माधवस्तव भी अच्छे वीर और योग्य शासक थे। पर माधवरावके

बाद ही पेशवाईका न्हास होने छगा और अन्तमें दितीय बार्जारावकी अयोग्यताके कारण उसका अन्त हो गया। उन्होंने अपने आपको अगेरजोंक अधीन कर दिया और आट ठास पेन्शन ठेकर विटौरमें रहना स्वीकार किया। महाराज रणजीतिसिंहके पुत्र सङ्गसिंह भी प्रायः अयोग्य ही थे। उनमें अनेक दुर्गुण थे। सिल-साम्राज्यके नाशके पूर्ण नहीं तो आंशिक कारण वे अवस्य थे।

एक विद्वानने कहा है कि राजा लोगोंको केवल उपाधियाँ दे सकता हैं; वह उन्हें योग्य नहीं बना सकता। राजा चाहे किसी वन्द्रस्को कोगोंसे " शेर " भले ही कहलवा ले, पर वह वाम्तवमें उसे शेर नहीं बना सकता । किसी उच्च कुलमें या वहुत वड़े आद्मीके घरमें जन्म लेनेसे कुछ भी नहीं हो सकता। वास्तवमें मनुष्यके लिये गुणों और योग्यताकी आवश्यकता होती है। और गुणों और योग्यताका होना जहाँ बहुतसे अंशोंमें अपने प्रयत्न और परिश्रम पर अवलम्बित है वहाँ वह कुछ अंशोंमें ईश्वरीय देन भी है। राजा प्रथम जेम्स- धन होकर लोगोंको बढ़ी बढ़ी उपाधियाँ दिया करता था; पर साथ ही वह यह भी कहता था-" मैं किसीको ठार्ड तो बना सकता' हूँ, पर उसे भला आद्मी नहीं बना सकता। "धन, बल, अधिकार या उपाधि आदिसे ही मला आदमी और योग्य नहीं हो सकता । बहुत ही तुच्छ कुलमें जन्म लेनेवाला मनुष्य भी अपने सद्-गुणों और सत् कार्योंके कारण श्रेष्ठ बन सकता है और बहुत श्रेष्ठ कुलमें जन्म लेनेवाला मनुष्य भी अपने दुर्गुणों और दुष्कर्मीके कारण परम नीच वन सकता है। उच और श्रेष्ठ वनना बहुतसे अंशोंमें प्रत्येक मनुष्यके अपने अधिकारकी बात है। पर साथ ही हम यह भी मानते हैं कि मनुष्यके बनने-विगड़नेमें परिस्थिति आदि भी बहुतसे अंशोंमें कारणीभूत होती है। मनुष्य कालानुसार ही उन्नति करते हैं। यदि समय अनुकूछ हो और मनुष्यमें बल तथा दृदता हो तो वह अनेक

किंदिनाइयोंको पार करना हुआ उन्नितिके शिखर तक पहुँच जायगा।
और बहुतसे अंशोंमें उन्हीं किंदिनाइयोंका अभाव लड़केको अयोग्य
बनानेमें सहायक होगा जिन किंदिनाइयोंके कारण पिता उन्निति करता
है। बहुधा योग्य पुरुषोंके आगे अयोग्य सन्तान होनेका मुख्य कारण
यही है कि सन्तानको रास्ता साफ मिलता है। लड़का देखता है कि
मेरे बापने इतनी कीर्ति या इतनी सम्पत्ति सम्पादित की है; अब मुझे
कुछ करने-धरनेकी आवश्यकता क्या है ? और इसी लिये वह अपने
साथ अपने पर्वजांकी कीर्ति आदि भी नष्ट कर देता दै।

आज-कल युरोप और अमेरिका आदि इस विषयमें बहुत ही उन्नति पर हैं। विशेषतः अमेरिकामें अधिकांश महापुरुष ऐसे ही हो

गेय हैं जिनका जन्म बहुत ही साधारण बल्कि द्रिट्ट गृहस्थके यहाँ हुआ है और जिन्होंने केवल अपने ही बाहु-बलसे बहुत अधिक कीर्त्ति और महना प्राप्त की है। महात्मा वाशिंगटन एक साधारण किसानके लड़के थे। शेरमन मोची था, नाक्स जिल्दसाज था, ग्रीन लोहार था और हैमिल्टन एक साधारण कुर्क था। अवाहम लिंकन पहले मल्लाही करता था। इन सबके पूर्वज न तो उच्च वंशके थे और न धनवान। सच तो यह है कि महत्ताका कुल और धनसे कोई विशेष सम्बन्ध ही नहीं है। जो मनुष्य खूब काम करता है वही महापुरुष होता है। ऐसे मनुष्यके मनमें बहुत उच्च विचार उत्पन्न होते हैं। वह अच्छे अच्छे ग्रन्थ बनाता और बड़े बड़े काम करता है और इस प्रकार संसारमें अपनी अक्षय कीर्त्ति छोड़ जाता है। अपने माग्य, अपने वैभव और अपने मह-

त्त्वका वह स्वयं निम्मीता होता है। और दूसरा मुख्य कारण यह है।के वह बहुत अधिक परिश्रम और ख़ूब विचार करता है। और वास्तवमें संसारमें ऐसे ही मनुष्यका आद्र होता है जो स्वयं अपनी ही बुद्धि और

अपने वलसे महत्त्व और कीर्त्ति प्राप्त करना है।

प्रतिभाजााठी मनुष्योंके विषयमें एक और बहुत विरुक्षण वात यह है कि वे प्रायः नि:सन्तान होते हैं। ऐसे छोग या तो विवाह ही नहीं करने और यदि करते भी हैं तो उससे उन्हें कोई सन्तित नहीं होती । यदि संयोग-वश उन्हें वाल-वचा हो भी तो वह अधिक दिनों तक नहीं जीता, शीव ही मर जाता है। और यदि जीता भी रहता है तो प्रायः नालायक होता है। मि० कोथरने जॉन्सनकी जो जीवनी लिखी है उसमें उन्होंने वतलाया है कि अँगरे जीके महा कवियोको तो कोई सन्तित ही नहीं हुई और बहुतसे दूसरे अच्छे अच्छे कवियोंको भी नहीं हुई । शेक्सपियर, जॉन्सन, मिल्टन, ड्राइडन, रो. एडिसन, पोप, स्विपट, ये, गोल्डस्मिथ और काउपरका कोई नाम-लेवा नहीं था। लाई बाइरन और सर वाल्टर स्काटके भी कोई पुत्र न था। कदाचित् विधिने कुछ ऐसी विलक्षण योजना ही कर दी है कि प्रतिभाशाली मनुष्यकी कृतियाँ उनकी सन्तानका काम दें-उन्हें कोई लड़की या लड़का न हो। कई ऐसे अँगरेज विद्वाच भी हो गये हैं जिनका वंश केवल एक-दो या चार पीढ़ी तक चल कर रह गया और अब जिनके वंशमें कोई पुरुष नहीं है; हाँ, उनकी कन्याओं के कुछ वंशज हैं। उक्त महानुभावों में से कुछने सो विवाह ही नहीं किया था । उनके ग्रन्थ-रूपी पुत्र ही अव-हिष्ट रहे । वेकनने माता-पिता और सन्तान पर जो निवन्य छिसा है उसमें एक स्थान पर उसने कहा है- " नि:सन्तान होगोंने ही बहुत बड़े बड़े प्रन्थ लिखे हैं और बड़े बड़े कामोंकी नीव डाली है। जब उन्होंने अपने आपको शरीर द्वारा अपनी प्रतिमा तैयार करनेमें असमर्थ पाया तब उन्होंने अपने मनकी प्रतिमा तैयार की।" \*

अलमा वैजायते पुत्र ।—मनुः ।

#### छठा प्रकरण।



### साहित्यिक रोग या बहुत अधिक मानसिक श्रम ।

कुम बतला चुके हैं कि महापुरुष सदा बहुत अधिक काम करने-बाले होते हैं। उनमेंसे कुछ जल्दी फूलते हैं और कुछ देरसे। कुछ ऐसे भी होते हैं जो कभी फूलते ही नहीं। वे कभी प्रौढ़ नहीं होते; महत्त्व प्राप्त करनेके प्रयत्नमं ही उनका दम निकल जाता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत अधिक प्रयत्न करके अपने उद्दिष्ट स्थान या सफलताके शिखर तक तो पहुँच जाते हैं, पर वहाँ पहुँचनेके लिये उन्हें जो बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ता है उसीके कारण, सफल-मनो-रथ होते ही वे परलोकगामी हो जाते हैं। घोड़ा घुड़-दौड़में जीत तो जाता है पर दौड़के समाप्त होते ही तुरन्त मर जाता है।

आक्सपोर्डके एक विद्यार्थीने अपने एक मित्रके सम्बन्धेमें एकं बार कहा था कि वह नित्य पन्द्रह चण्टे तक पढ़ा करता था, पर अन्तमें उस वेचोरेका दिमाग सराज हो गया। उसका एक और मित्र परीक्षाके लिये वहुत अधिक प्रयत्न और परिश्रम करनेके कारण ही मर गया था। डा॰ गारनेटने एक ग्रन्थ पढ़नेके सम्बन्धमें कहा था—" मैंने उसे एक महीनेमें सत्तम किया; पर उसने भी मुझे करीज करीज सत्तम ही कर दिया।"

जो लोग साहित्य-क्षेत्रमें कीर्ति प्राप्त करना चाहते हैं उनके भाग्यमें सुख और चैन नहीं होता। श्रेष्ठ कवि बूनना मानों आत्मविल करना हैं। किसीने कहा है कि ज्ञान-बुक्षका पाल अवस्य ही बहुत मीठा होता है, परन्तु उसे प्राप्त करना बहुत ही कठिन और कष्ट-प्रद है: बल्कि कभी कभी तो उसके लिये मनुष्यको अपने प्राण तक गँवाने पड़ते हैं। साहि-त्यिक कीर्तिके मुकुटके नीच छिपा हुआ काँटोंका एक इन्त होता है और ज्ञानकी बुद्धि बहुधा दुःसकी वृद्धिका कारण होती है।

प्रतिभाको एक विद्वानने एक प्रकारका पारीका ज्वर वतलाया है। जव यह ज्वर चढ़ता है तब मनुष्यको अपने शरीरकी सुध नहीं रह जाती। प्रतिभाशाली मनुष्य एक प्रकारके आवेशमें आ जाता है और उनी आवेशकी दशामें उसके द्वारा बहुत बड़े बड़े काम हो जाते हैं। उसका दिमाग उसके शरीर पर एक प्रकारके विज्ञलाक यंत्रका काम करता है और शरीर तथा ज्ञान-तन्तुओं पर एक प्रकारका आधात पहुँचाना है। वह आधात जितना ही प्रवल होता है उससे उतनी ही अधिक और उतनी ही स्थायी शिथिछता भी आती है। इस प्रकार उसमे शारीरिक शक्तियोंका निरन्तर क्षय होता रहता है और उसकी पूर्विकेवल बहुत अधिक विश्रामसे ही हो सकती है। और यदि विश्राम न हो तो शारीरिक शक्तियोंका कियोंका पूरा पूरा नाश हो जाना है। सूद्देन एक ऐसी बहुत ही अच्छी श्री-कविका विवरण छिसा है जो सबह वर्षकी अवस्थामें ही परलोक सिधार गई थी।

एक पाश्चात्य गीत बनानेवालेके सम्बन्धमं प्रसिद्ध है कि जब कभी वह कोई अच्छा गीत बनानेको होता था तब उसे एक प्रकारका गुप्त रोग होता था। वह गुप्त रोग वास्तवमें उसी मानसिक परिश्रमके कारण ज्ञान-तन्तुओंके क्षुच्छ होनेसे होता था जो उसे उस गीतके बनानेमें करना पड़ता था। गाथेने छिसा है कि जब जब वह कोई अच्छा गीत बनाता था तब तब वह बीमार होता था। शिळरने अपने सभी अच्छे ग्रन्थ अपने जीवनके अन्तिम पन्द्रह वर्षोंमें छिसे थे; पर उन्हीं दिनों वह सदा बहुत अधिक पीड़ित रहा करता था। कारठाइठने एक बार कहा था कि प्रन्थ-रचना ओर स्वास्थ्यका बड़ा भारी वेर है। वह जब कुछ ठिखने छगता तब उसकी तबीयत खराब हो जाती थी। एक प्रन्थ ठिखनेके समय तो वह मरणासच हो गया था। डा॰ डार्विन एक दिनमें कभी तीन घण्टेसे अधिक काम न कर सकते थे। कभी कभी तो उन्हें बात-चीत तक करनेमें भी कष्ट बोध होता था।

मस्तिष्कमें जो क्षोम उत्पन्न होता है उसके कारण ज्ञान-तन्तु, उद्र् हृद्य, कलेजा और यहाँ तक कि श्रीरके सभी अंग क्षुट्य हो जाते हैं। ऐसे विचारशील मनुष्य बहुत ही कम मिलेंगे जिनका मुख प्रसन्न और प्रफुद्धित दिखाई देता हो। उनका चेहरा पीला पड़ जाता है और बाल सफेद हो जाते हैं। उनकी उपमा ऐसे ज्वालामुखी पर्वतसे दी जा सकती है जो ऊपरसे बरफसे टॅका रहता है।

मस्तिष्क जिस समय काम करता है उस समय वह हमारी जीवनी-शक्तिको जलाता है। उसमेंसे एक प्रकारकी गरमी निकलती है जो हमारी शारीरिक शक्तियोंको जलाती रहती है। बिल्क मितिष्कको एक प्रकारकी यश-शाला समझना चाहिए जिसमें हमारी शारीरिक और जीवनी-शक्तिकी आहुति पढ़ती रहती है। यदि हम ठीक समय पर और उचित मानमें खायें, सोयें और विश्राम करें तो उस यश-शालामें जिस शक्तिकी आहुति होती है उसकी पूर्ति हो जाती है और उस दशामें मानसिक परिश्रम करना हमारे लिये शुम प्रमाणित होता है। पर यदि इन सब बातोंमें कमी हो तो वह हमारे लिये बड़ा ही धातक प्रमाणित होता है।

जब कि मनुष्य अपनी सभी शारीरिक शाक्तियोंका समुचित और समान-रूपसे प्रयोग करता और उन सबको एक-रस रखता है तब वह नीरोग रहता है। पर पढ़ने-छिसनेवाले लोग अपने अन्य शारीरिक

अंगोंकी अपेक्षा अपने मस्तिष्कका इतना अधिक उपयोग करते हैं कि शारीरिक शक्तियोंमें भारी विषमता उत्पन्न हो जाती है, जिसके परिणाम-स्वरूप उन्हें रोगी होना पड़ता है। शरीरके सबसे कोमल अंगसे तो बहुत अधिक काम लिया जाता है और रग-पटोंकी कोई चिन्ता नहीं की जाती । इसमें सन्देह नहीं कि मानसिक अमका परिणाम अवस्य अच्छा होता है; क्योंकि उसीसे चल, ज्ञान और प्रतिष्टाकी प्राप्ति होती हैं ! पर इनके लिये मनुष्यको अपनी बहुत कुछ शारीरिक हानि भी करनी महती है। मानसिक अम बड़ी बड़ी आशाओंसे किया जाता है, पर जिस समय उन आशाओंकी पूर्ति होती है उस समय तक वह बहुत ही रोगी और दुर्बल हो जाता है। नीरोग रहनेके लिये ही मानसिक श्रमकी आवश्यकता होती हैं; पर बहुत अधिक मानसिक श्रम मनुष्यके मरणका कारण होता है। गणितज्ञ, दार्शनिक उपदेशक, वकील, डाक्टर, सम्पादक और छेखक आदि सभी मानासिक श्रम करनेवाले अपना स्वास्थ्य बिगाड् कर ही अम करते हैं। हमारी जिस शारिरिक शाकिका काम पाचन, पोषण, रक्त-संचालन और क्षति-पूर्त्ति आदि है वह शक्ति जब केवल मस्तिष्कमें ही जा लगेगी तब क्यों न उन कामोंमें ब्रिटि रहेगी ? यही कारण है कि अधिक मानासिक श्रम करनेवालींको प्रायः बदहजमी, दस्त या इसी तरहकी और बातोंकी शिकायत बनी रहती है।

मान ित्या कि बहुत अधिक मानसिक श्रम करके आप दूसरे बृह-रपित या कुवेरके अवतार हो गये, पर बिना स्वास्थ्यके आपका ज्ञान या धन किस कामका ? मानसिक श्रम करनेवालोंको कमानेकी उतनी चिन्ता नहीं होती जितनी पचानेकी होती है। बढ़े बढ़े धनवान और विद्वान बदहजमीसे सदा परेशान रहते और साधारण देहातियोंसे इस विधयमें ईर्घ्या करते हैं। कालांबन दिन-रातमें केवल एक बार बहुत ही हलका भोजन किया करता था। विलायतके एक बहुत बढ़े प्रोफेसरने

जब एक बार एक डाक्टरसे अपने पेटकी शिकायत की तब डाक्टरने उससे कहा कि सबसे अच्छा उपाय यह है कि तुम लिखने-पढ़नेकी अपनी सारी सामग्री चौमुहानी पर रख कर जला दो, बहुत जल्दी तुम्हारा स्वास्थ्य सुधर जायगा । प्रसिद्ध कवि काउपर मन्दामिके कारण होनेवाले अन्य रोगोंसे इतना दुखी रहता था कि कई बार उसने आत्म-हत्या तक करनेका विचार किया था । यदि वह अपने भोजन और व्यायाम आदिका यथेष्ट ध्यान रखता तो उसे जीवन भर रोना न पड़ता । कारलाइलकी भी यही दशा थी । उसने बहुत-सी दवाएँ साई और तरह तरहदी तरकींवें कीं, पर किसीसे कुछ न हुआ; उसकी वद-हजमी सदा बनी ही रही। यद्यपि इंगलैण्डके प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ पिटके सम्बन्धमें कहा जाता है कि उसकी मृत्यु कई राजनीतिक परास्तोंकी चिन्तासे हुई थी; पर वास्तवमें उसे भी हाजमेकी ही शिकायत थी, जिसके कारण उसे प्रायः गठियाका भी दौरा हो जाता था । गठिया बहुधा धनवानोंको ही होती है और पैतृक मानी जाती है। पर वह निर्धनोंके सिवा उन होगांको भी हो जाती है जिनके पूर्वजोंको पहले कभी नहीं होती । गठिया पुरुषोंको ही बहुत अधिक होती है । गठियाके सौ रोगि-योंमें बीससे कम स्त्रियाँ और अस्सीसे अधिक पुरुष होते हैं। जो मनुष्य यथेष्ट व्यायाम नहीं करता और जिसके पेटमें बहुतसा विना पचा हुआ मोजन पड़ा रह जाता है उसीको गठिया होती है। प्रसिद्ध डाक्टर सिडनहमने पहले पहल इसके सम्बन्धकी बहुतसी बातोंका पता लगाया था और उसकी मृत्यु भी इसी रोगके कारण हुई थी । उसने गठियाके सम्बन्धमें कहा था-" इससे दरिद्रोंकी अपेक्षा धनवान और मूर्लोंकी अपेक्षा बुद्धिमान ही अधिक मरते हैं । बड़े बड़े बादशाह, सेनापति और दार्शनिक इसीसे मरे हैं। यहीं पर प्रकृति अपनी निष्पक्षता सिद्ध करती है। वह बतला देती है कि जो कुछ बातोंमें मेरा विशेष कृपा-पात्र है वही कुछ चातोंमें मेरा विशेष कोप-भाजन भी है। ' यह रोग केवल धनवानोंको ही नहीं, वश्कि वड़े बड़े राजनीतिज्ञोंको भी होता है।

जो मनुष्य अपने मास्तिष्क और उद्दरका बहुत अविद्ध तथा हाथ-पैर-का बहुत कम उपयोग करता है उसे गठिया हो जाती है। पैतृक गठि-यास पीछा छूटना भी बहुत कठिन होता है। जनरल थाम्सनकी पैठ्रक गठिया थी। उन्होंने बड़े बड़े उपाय किय, सदा बहुत कुछ शानीरिक अम भी किया, सब तरहकी मदिरा छोड़ दी, बहुतसे मोजा मोंग भी परहेज किया, पर कुछ भी फल न हुआ। बहुत दिनों तक जब उन्होंने शराब पीना लोड़ दिया तब कहीं जाकर उन्हें कुछ फुरसन हुई। इस अवसर पर यह बात ज्यानमें रखने योग्य है कि शराबियोंको भी प्रायः गठियाका रोग होता है; और ऐसे लोग जब शराब पीना छोड़ हेते हैं तब उनके रोगमें भी कुछ कभी हैं। जाती है।

जो मनुष्य बहुत अधिक चिन्तन करता है उसकी पाचन-शांकि अवश्य बिगड़ जाती है। केवल शारितिक अम करनेवाले देहाती खूब हहे-कहे और मजवूत होते हैं, यथेष्ट मोजन करते हैं और सब कुछ अच्छी तरह पचा लेते हैं। पढ़े-लिसे नागरिक सदा रोगी और दुर्बल रहते हैं। उन्हें एक एक कौर गिन कर खाना पड़ता है। और सदा पटकी चिन्ता लगी रहती है। उधर देहातियोंको सदा मोजनकी ही चिन्ता बनी रहती है, पचानेकी चिन्ता उन्हें कभी नहीं होती। जिस मनुष्यकी पाचन-शक्ति ठीक नहीं होती उसकी मानसिक-शक्ति भी अपना काम ठीक तरहसे नहीं कर सकती। एक फेंच चिकित्सकने कहा है कि जो मनुष्य जिस प्रकार मोजन पचाता है वह उसी प्रकार विचार, चिन्तन या मनन भी करता है। बहुत अधिक मानसिक अम करनेसे पाचन-शक्ति बिगड़ जाती है, जिससे तरह तरहके रोग तो उत्पन्न करनेसे पाचन-शक्ति बिगड़ जाती है, जिससे तरह तरहके रोग तो उत्पन्न करनेसे पाचन-शक्ति बिगड़ जाती है, जिससे तरह तरहके रोग तो उत्पन्न करनेसे पाचन-शक्ति बिगड़ जाती है, जिससे तरह तरहके रोग तो उत्पन्न करनेसे पाचन-शक्ति बिगड़ जाती है, जिससे तरह तरहके रोग तो उत्पन्न करनेसे पाचन-शक्ति बिगड़ जाती है, जिससे तरह तरहके रोग तो उत्पन्न करनेसे पाचन-शक्ति बिगड़ जाती है, जिससे तरह तरहके रोग तो उत्पन्न करनेसे पाचन-शक्ति बिगड़ जाती है, जिससे तरह तरहके रोग तो उत्पन्न करनेसे हो हैं, साथ ही मस्तिष्क भी बिगड़ जाता है।

पहले कहा जा चुका है कि हमारा मस्तिष्क विजलीके एक यंत्रके समान है, जिसके कारण हमारे ज्ञान-तन्तुओं पर आधात पहुँचता है। यदि बीच बीचमें विश्राम और निदाके द्वारा इन आवातोंको रोका न जाय तो हमारे मस्तिष्कका भी दिवाला निकल जायगा और ज्ञान-तन्तुओं पर भी उसका बहुत ही नुरा प्रभाव पढ़ेगा । बड़े बड़े प्रतिमा-शाली कवियोंकी प्रतिभा जिस समय जागृत होती है उस समय उनकी शारीरिक अवस्था बहुत ही खराब हो जाती है। कोई काँपने लग जाता हैं, किसीकी आँसोंके आगे अन्धेरा छा जाता है और किसीको ज्वर चढ़ जाता है। ऐसे मनुष्योंकी मृत्यु भी बहुत ही शीघ हो जाती है। ठेकिन ऐसे लोगोंकी मृत्युके लिये दुःस नहीं होना चाहिए; क्योंकि मनुष्यकी आयुके दीर्घ होनेका प्रमाण वर्षोंकी संख्या नहीं है, वल्कि वह ज्ञान तथा मुख है जो वह अपने जीवनमें प्राप्त तथा अनुभव करता है। डीन स्विफ्टका मत था कि कोई महापुरुष दीर्घजीवी नहीं हो सकता। जब कोई उससे किसी बुद्ध महापुरुषका जिक करता तब वह कहता कि " यदि उस मनुष्यका मास्तिष्क या इदय किसी योग्य होता तो वह अबसे बहुत पहले मर चुका होता। " अपने मस्तिष्क-रूपी यज्ञ-कुण्ड-मं जो अपनी शारीरिक शक्तियोंकी जितनी ही अधिक आहुति देता है, उसका अन्त भी उतनी ही जल्दी हो जाता है। एक बार एक इच चित्रकार बहुत बीमार हो गया। उसे देखनेके लिये कई डाक्टर आये। सब कहने लगे कि अभी इसकी अवस्था अधिक नहीं हुई है, अतः यह बच जायगा । उस चित्रकारने कहा-'' आप छोग मेरी छियाछीस वर्ष-की अवस्था पर मत जाइए; मैंने दिन और रात परिश्रम किया है इस छिये मेरी अवस्था दूंनी समझिए।" और वास्तवमें बहुत अधिक परि-श्रम करनेके कारण वह बहुत ही शिथिल और क्षीण हो गया था। जो लोग अपने मस्तिष्कके साथ साथ शरीरके और अंगों तथा शाक्तियोंका

भी बराबर उपयोग करते रहते हैं उनकी यह दशा नहीं होती; व अधिक दिनों तक सुख-पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं।

साधारणतः सदा लिखते-पड्ते रहनेवाले मनुष्यांके फेफड़ों नक सॉसकी हवा ठीक ठीक नहीं पहुँचती; क्योंकि उन्हें टेवुल या डेस्क आदि पर ही झुक कर अपना काम करना पड़ता है। जब वे रातके समय अथवा गन्दी हवामें वैठ कर लिखते-पढ़ते हैं तब साँसका यह दोष और भी बढ़ जाता है। शारीरिक अंगोंका हवासे यथेष्ट पोषण नहीं होता : भोजनकी आवस्यकता कुछ विशिष्ट अवसरों पर ही होती है, पर हवा और रोशनीकी आवस्यकता प्रत्येक मनुष्यको हर दम रहती है । हवाके अभावमें रक्तके संचालन और शुद्धिमें बहुत बाधा पहुँचती है और अनेक प्रकारके रोग उत्पन्न होते हैं। यदि यथेष्ट व्यायाम किया जाय तो इन दोषों और रोगोंकी नौवत नहीं आती। आज-कलके चित्रकार और कवि प्रायः ऐसे स्थान पर वैठ कर काम करते हैं जहाँ शुद्ध वायु और सूर्य्यकी किरणोंकी पहुँच ही नहीं होदी। वंद बंदे प्रसिद्ध ज्योतिषी अपना सारा समय अपनी वेधशालाओंने ही व्यतीत करते हैं और बरसों तक वाहर नहीं निकलते । बड़े बड़े विद्वानों और लेखकोंकी भी यही दशा होती है। जब उनकी तवीयत बहुत अधिक घबराती है तब वे थोड़ी देरके लिये सिड्कीसे बाहर मुँह निकाल कर हवाका एकाध झकोरा छे छेते हैं। बस, यही उनका व्यायाम है और यही हवा खाना है। ऐसी दशामें मनुष्यका रोगी होकर मर जाना आश्चर्य-जनक नहीं है, बल्कि वास्तवमें उसका बच रहना ही आश्वर्य-जनक हैं।

लेकिन सबसे बड़ी कठिनता तो यह है कि मानसिक श्रम एक प्रकारका नशा हो जाता है। ऐसे मनुष्यको बिना मानसिक श्रम किये चेन ही नहीं पड़ता। एक बार, पेट्रार्कने एक पादरीसे अपने बीमार रहनेकी शिकायत की। पादरीने असली मतलव समझ लिया और इस लिये उसके पुस्तकालयकी कुंजियाँ उससे माँग लीं। तीन ही दिन बाद पट्टार्कने बहुत गिड़-गिड़ा कर पादरीसे कहा कि मुझे मेरी तालियाँ

बाद पट्टार्कने बहुत गिड़-गिड़ा कर पादरीसे कहा कि मुझे मेरी तालियाँ छोटा दीजिए, नहीं तो में आपके सामने ही मर जाऊँगां। तालर्प्य

यह कि जो लोग इस प्रकार प्रकृतिके नियमोंका उद्घंपन करते हैं वे कुछ दिनोंमें उसके बहुत ही अभ्यस्त हो जाते हैं; और आगे चल कर

डसके लिये उन्हें बहुत कुछ दृण्ड भी भोगना पड़ता है।

अधिक मानसिक श्रम करनेवालोंके लिये सब दण्डोंमेंसे पहला दण्ड तो यह है कि उन्हें उन्निद्र रोग हो जाता है—-उन्हें कभी गहरी नींद्र नहीं आती । वास्तवमें मानसिक श्रम करनेवालोंके लिये बहुत अधिक सोनेकी आवस्यकता होती है । पर तो भी वे लोग

मोते बहुत ही कम हैं। अधिक कार्य्य करनेके उपरान्त भी बहुत देर तक मन क्षुट्य रहता है और वह वराबर कुछ न कुछ सोचा करता है। मन ओर मिस्तिष्क परसे मनुष्यका अधिकार उठ जाता है और वे दोनों

आप ही आप बिना रुके बराबर काम करते रहते हैं। इस प्रकार मस्तिष्क तथा शरीरकी जो शक्ति नष्ट होती है उसकी पूर्ति विना गहरी नींद्रे हो ही नहीं सकती। लेकिन जब कि मनुष्यको गहरी नींद नहीं आती

और वह करवटें बद्छता या स्वप्न देखता रहता है तब उसका मस्तिष्क और झरीर शान्ति नहीं पाता; क्षति ज्योंकी त्यों बनी रहती है, उसकी पूर्ति नहीं होती। नींद उसी समय नहीं आती जब कि मनुष्य बहुत ही

शिथिल और चिन्तित रहता है। और अधिक मानंसिक श्रम करने-वालेका सदा शिथिल और चिन्तित रहना बहुत ही स्वामाविक है। बहुत ही कम साहित्य-सेवी ऐसे होंगे जिन्हें पूरी और गहरी नींद आती हो।

व्यापारी लोग भी प्रायः सोनेके समय अनेक प्रकारकी चिन्ताएँ किया करते हैं; स्वप्तमें भी उन्हें सड्डे और नफे-नुकसानका ध्यान बना रहता हे। जमीदारों और महाजनोंकी भी प्रायः यही दशा होती है। उन्हें मींद नहीं अप्ती इस छिये उनके मस्तिष्क और श्ररीरको भी विश्राम नहीं मिलता।

पोप जिन दिनों होमरका इठियड़ प्रन्थ पहता था उन दिनों एक बार उसकी इच्छा हुई थी कि कोई मुझे फाँसी लटका दे जिसमें इस प्रन्थम मेरा पीछा छूट जाय! फाँसी पर लटकनेके लिये तो आप तैयार थे, पर स्वयं पुस्तक नहीं छोड़ सकते थे! लाई आक्सफर्डके मनमें रातक समय जो विचार उउते थे उन्हें लिखनेके लिये जगाते थे। वारहेवको एक वार बार कागज आदि लानेके लिये जगाते थे। वारहेवको एक वार बहुत अधिक अध्ययन करनेके उपरान्त छः हफ्ते तक विलक्षल नींद नहीं आई थी। गोलडोनीने वहत अधिक परिश्रम करके एक सालमें छः नाटक तो अवस्य लिख डाले थे, पर इसके वाद वह जन्म मर और किसी कामका न रह गया था! पर जो लोग सूब मोते हैं उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है और व अधिक दिनों तक जीते भी हैं। जो मनुष्य सचमुच काम करना चाहता हो उसे उचित है कि वह सात-आट घण्टे अवस्य सोया करे।

थोड़ीसी गहरी नींद भी आदमीकी सारी थकावट व्र कर देती है। पर झपकी, ऊँघ और स्वमोंसे थकावट ज्योंकी त्यों बनी रहती है। उस दशामें मस्तिष्क बराबर अपना काम करता है। सर आइजक न्यूटनने तो एक बार उसी दशामें गणित-सम्बन्धी एक बहुत कठिन समस्याकी मीमांसा तक कर डाठी थी! दो एक ऐसे ठेसक भी हो गये हैं जिन्होंने सोनेके समय कोई विचार अध्रा ही छोड़ दिया था; पर उन्हें गहरी नींद नहीं आई और पड़े पड़े ऊँघनकी दशामें ही उन्होंने वे विचार पूर्ण कर ठिये! अधिक मानसिक श्रम करनेवालों-

मेंसे किसीने स्वप्रमें ही कोई आविष्कार तक कर डाला है और किसीने कविता भी करही है।

बहुतसे लोग रात-रात भर स्वप्न ही देखा करते हैं और उन्हें गहरी नींद नहीं आती । ऐसे आद्मियोंके छिये यह जान छेना बहुत ही लाभदायक है कि नींदका अभ्याससे भी बहुत कुछ सम्बन्ध है। सिपाही और महाह जब चाहते हैं तब सो जाते हैं और जब चाहते हैं तब उठ बैठते हैं। नेपोलियन जब चाहता था तब सो जाता था। हाई बृहमको यदि पन्द्रह मिनटका भी समय मिलता तो नींद् आ जाती थीं । अमेरिकांके प्रसिद्ध आविष्कारक मि० एडिसन भी जब चाहते है तब पन्द्रह मिनट तककी एक गहरी नींद हे हेते हैं। इंगहैंण्डका प्रसिद्ध राज्ञनीतिज्ञ और प्रधान मंत्री पिट भी इसी प्रकार सो लेता था । पर उसमें विशेषता यह थी कि वह सोये सोये पार्हीमेण्टके व्याख्यान और वाद-विवाद सुना करता था। एक बार किसी विवादके अवसर पर एक मेम्बरने कहा कि मंत्री महाशय सो रहे हैं । उसने चट आँसें सोठ कर कहा-" नहीं, ईश्वर करता कि मुझे नींद् आ जाती।" काशीमें ही हमारे एक मित्र हैं जो सोनेमें इन सब छोगोंसे बढ़ें-चढ़े जान पड़ते है। वे नित्य रातको दूर दूरके मन्दिरोंमें दर्शन करनेके लिये प्रायः पैदल ही जाते हैं और रास्तेमें चलते समय पूरी नहीं तो बहुत कुछ नींद् अवस्य छे छेते हैं ! उनमें सबसे बढ़कर विशेषता यह है कि के कभी इक्के या गाड़ी आदिकी ठोकर नहीं साते और निश्चित स्थान पर पहुँचनेसे दस-पाँच कदम पहले ही जाग भी जाते हैं।

एक विदानका मत है कि जिस मनुष्यको अच्छी तरह नींद नहीं आती वह कभी महत्त्व प्राप्त नहीं कर सकता। जो आदमी सब प्रकारकी चिन्ताएँ छोड़ कर इच्छा करते ही सो सकता है, उसकी काम करनेकी शक्ति बराबर बनी रहती है और कभी स्ट नहीं होती। सिकंदर, नेपो- लियन, पिट और वेलिंगटन आदि ऐसे ही लोग थे जो इच्छा होते ही तुरन्त सो जाते थे। वेलिंगटन तिक्ये पर सिर रसते ही गहरी निंदमें सो जाता था। उसे कभी करवट वदलनेकी भी आवश्यकता नहीं होती थी। लाई पामर्स्टन हाउस आफ कामन्समें भी सोया करते थे; और इसी लिये वे वयासी वर्षकी अवस्था तक इतना काम कर सके। जेम्स वाटने कदाचित इसी लिये भाफके इंजिनका आविष्कार किया था कि वह दस-ग्यारह घण्टे रोज सोया करता था। नींद आनेसे आदमीका दिमाग ठिकाने रहता है; पर जिसे पूरी नींद नहीं आती उसके पागल हो जानेकी सम्भावना रहती है। प्राचीन कालमें बहुतसे देशोंमें प्राण-इण्ड देनेकी एक प्रथा यह भी थी कि आदमीको सोने नहीं दिया जाता था। और जो आदमी सोनेसे रोका जाता था वह दस पन्त्रह दिनके अंदर अवस्थ मर जाता था।

मनुष्यको किस प्रकार नींद आ सकती है, इसके सम्बन्धमें बहुतसे लोगोंके मिन्न मिन्न मत हैं। किसीका मत है कि आदमीको तहके उठना चाहिए, इससे उसे रातको जल्दी और गहरी नींद आवेगी। किसीका मत है कि अधिक शारीरिक श्रम करना या कमसे कम सोनेके कुछ पहले चार-पाँच मील पैदल चलना चाहिए। कुछ लोगोंने इसके लिये कृत्रिम उपाय भी वतलाये हैं। एकने कहा है कि सोनेके समय पहाड़ा पढ़नेसे जल्दी नींद आ जाती है। एकने कहा है कि सोनेके समय पहाड़ा पढ़नेसे जल्दी नींद आ जाती है। एकने कहा है कि कोई प्रसिद्ध किता पढ़नी चाहिए। एक पादरी उस समय तक ईश्वर-पार्थना किया करता था जब तक कि शैतान आकर उससे उसका पीछा छुड़ा कर उसे सुला न देता था। एक आदमीने कहा है कि एक कियत बिन्दु पर बहुत देर तक निगाह जमानेसे नींद आ जाती है। एक डाक्टरका मत है कि पन्द्रह-बीस मिनट तक ठंडी हवामें गहरी साँस छेनेसे आदमी तुरन्त सो, जाता है। एकका मत है कि दाहिनी

करवट लेट कर और खूब आरामसे तिक्ये पर सिर रख कर खूब गहरी साँस खींचनी चाहिए और तब उसे धीरे धीरे छोड़ना चाहिए। साथ ही साँस छोड़नेके समय कल्पना करनी चाहिए कि हमारी नाकमेंसे हवाकी एक धारा निकल रही है और उस कल्पित धारा पर दृष्टि जमानी चाहिए। इस कियासे तुरन्त नींद आ जायगी। एक दूसरे आदमीका मत है कि सोनेसे थोंडी देर पहले और सब कामोंके अन्तमें कोई ऐसा काम करना चाहिए जिसका दिन भरके और सब कामोंसे कोई सम्बन्ध न हो। इसी यकारके और भी अनेक उपाय हैं। पर सबसे अच्छा उपाय यही है कि मनुष्य दिनमें खूब शारीरिक श्रम करे, अथवा सन्ध्याके समय खूब जम्बा चक्कर लगावे और बढ़िया ठण्डी हवाका सेवन करे।

ऐसे लोगोंको क्या कहा जाय जो पूरी नींद तो लेते नहीं, उलेट नींदको रोकनेके लिये तरह तरहके उपाय करते हैं। पश्चिमी देशोंमें और उनकी देखा-देखी पूर्वी देशोंमें भी लोग जागनेके लिये चाय, कहवा या कई तरहकी शरावें पीते या अफीम खाते हैं। अधिकांश युरोपीय साहित्य-सेवी कहवेका इस्तेमाल करते हैं। पर उसके कारण किसीकी गाँटोंमें दर्द होने लगता है और किसीकी आँखोंकी ज्योति जाती रहती है। किसी किसीको सदा बुखार भी बना रहता है। किसी किसीने तो अधिक कहवा पीकर थीड़ी ही अवस्थामें अपने प्राणों तकसे हाथ थोये हैं। कहवेमें उत्तेजना-शिक अवस्थामें अपने प्राणों तकसे हाथ थोये हैं। कहवेमें उत्तेजना-शिक अवस्थामें अपने प्राणों तकसे हाथ थोये हैं। कहवेमें उत्तेजना-शिक अवस्थामें अपने प्राणों तकसे हाथ थोये हैं। कहवेमें उत्तेजना-शिक अवस्थामें अपने प्राणों तकसे हाथ थोये हैं। कहवेमें उत्तेजना-शिक अवस्थामें अपने प्राणों तकसे हाथ थोये हैं। कहवेमें उत्तेजना-शिक अवस्थामें अपने प्राणों तकसे हाथ थोये हैं। अवस्थामें उपने प्राणां होता है। अत्ते हिंदी वहाँके लोग कहवेका बहुत अधिक व्यवहार करते थे; और इथर उनकी तवीयतके दब जानेका कारण यह है कि वेतमासूका बहुत अधिक व्यवहार करने लगे हैं। जागनेके लियं बहुतसे लोग चायका भी ज्यवहार करते हैं। हा० जान्सन जागनेके लियं प्रायः वीस प्याले चायके पीया करने थे। कभी कभी रानके चार अने तक उनके लियं चाय बना करती थी। जब उन्हें आगे चल कर उन्निद् रोग हो गया तब उन्होंने यह भी समझ लिया था कि इसका कारण चाय ही है। हेजलिट बहुत बढ़िया और महगी एक पाउण्ड चाय एक हफ्तेमें पी जाता था! इसीसे उसका हाजमा विगढ़ गया था, जिसके परिणाम-स्वरूत वह बहुत जल्दी मर गया। शराब पीकर उसने अपना रोग और भी बढ़ा लिया था। बाटर्ल्के युद्धमें जब नेपोलियन हार गया तब उसकी हारसे हैजलिट बहुत ही हुसी हुआ था। हफ्तों तक वह बिना नहाये और बिना हजामत बनवाये दिन-रात इयर उथर घूमा करता था और चौबीसों घण्टे शराबमें वदमस्त रहता था। कई हफ्तोंके बाद अन्तमें मानों उसकी नींद दृटी, वह चैतन्य हुआ; और उसके उपरान्त उसने शराब पीना बिलकुल छोड़ दिया। फिर आमरण उसने कभी शराबकी छुआ भी नहीं!

बहुतसे मानसिक श्रम करनेवालोंमें शराब छोड़नेका नेतिक साहस नहीं होता। उनका मस्तिष्क तो यों ही झुट्ध रहता है, जागनेके लिये किसी प्रकारके मादक द्रव्यके सेवनकी तो उन्हें आवश्यकता ही नहीं रहती। उन्हें तो उलटे ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिसमें उन्हें नींद आवे। पर वे सदा जागनेके लिये मादक द्रव्योंका ही व्यवहार करते हैं। शराब आदिका बहुत अधिक व्यवहार मनुष्यको शारीरिक हानि मी पहुँचाता है और नेतिक भी। प्राचीन कालमें जितने बड़े बड़े महा-कवि और कि हो गये हैं वे कभी शराव नहीं छूते थे; और इसी लिये उनके महाकाव्य और काव्य आज-कलके शरावी कवियोंकी कविताओंसे कहीं बढ़ कर है। पर आज-कलके कवियोंको तो शरावकी लत-सी पड़ गई है। वेन जान्सन दिन-रात शराव पीता था। एक बार एक दोस्तके साथ बहुत अधिक शराब पीनेके कुछ ही समय उपरान्त शेक्स-पियरकी मृत्यु हुई थी। काले एक बार किसी देहातमें अपने एक मित्रके यहाँ शराब पीने गया था। बहुत अधिक शराब पीनेके कारण वह बे-होश हो गया और घरका रास्ता भूल गया। कुछ देर बाद वह एक स्तिमें गिर पड़ा, और रात भर वहीं खुलेमें पड़े रहनेके कारण मर गया। ओटबेकी मृत्यु भी शराबसे ही हुई थी। बॉयस शराब पीकर सड़क पर गिर पड़ा था। उसके ऊपरसे एक गाड़ी चली गई और वह मर गया। एडिसन लिखनेके समय बराबर शराब पीता जाता था। लिखाई खतम होनेसे पहले उसकी शराबकी बोतल खाली हो जाती थी। स्टील तो शराब खानेमें ही बेठ कर लिखा करता था। पोपकी अकाल मृत्यु भी बहुत अधिक शराब पीनेके कारण हुई थी।

गोल्डस्मिथ भी बड़ा भारी शरावी था। एक बार मकानका किराया न चुकानेके कारण उसके यहाँ कुकीं आई और वह गिरिफ्तार हो गया। उसका हाल सुन कर डा॰ जान्सनने एक गिनी भेजी और कहलाया कि में अभी आता हूँ। गोल्डस्मिथने समझ लिया कि जान्सन तो आते ही हैं, उस गिनीकी शराब मँगा ली। जान्सनने आकर पूछा कि अब किराया कहाँसे चुकाओंगे ? उसने उत्तर दिया—'' मेरे पास एक उपन्यास तैयार है।" वह उपन्यास Vicar of Wakefield था। जान्सनने ६० पाउण्ड पर वह उपन्यास एक प्रकाशक हाथ बेच डाला। किराया चुका दिया गया, अभी न और चपरासी चले गये; गोल्ड-

तो सिर्फ अपने दोस्तोंकी सातिर ही बहुत शराब पीता था। पादरी लागेन एक बार शराबके नशेमें ही उपदेश देनेके लिये गिरजेमें पहुँच गया था। सर बाल्टर स्काटने धीरे धीरे शराब कम करके सिग-रेट पीना आरम्भ किया था। अपने लड्डकेसे उसने कहा था—"रोज

स्मिथने तब फिर माठिक-मकानसे एक प्याला श्ररत्वका माँगा। बर्ल्स

## साहित्यिक रोग या बहुत अधिक मानसिक श्रम । १४३

थोड़ीसी शराब पीनेसे भी मेदा खराब हो जाता है; और में शराब पीता था इस लिये तुम्हारा मेदा तो और भी कमजोर हैं "। शरावके कारण वाइरनकी सदा वहुत ही बुरी दशा रहा करती थी । वह विलकुल वहर्सा, शक्की और झगड़ालू हो गया था। कीट्स एक बार एक तीव आलोचनाके कारण इतना दुसी हुआ था कि छः हफ्ते तक वह दिन-रात शराव ही पीता रहा । चार्ल्स छैम्बको रास्तेमें जो शराव साना मिलता था उसीमें वह इस जाता था । पीछेसे उसने झराव छोड़ कर तमाल पीना आरम्भ कर दिया था । ही क्रिन्सी और काले-रिज अफीम साया करते थे। कालेरिज बहुत अधिक अफीम साता था, जिसके कारण अन्तिम चौदह वर्षीमें उसकी बड़ी ही दुर्दशा हुई थी। पर इसके बाद कुछ दिनोंमें उसने अपनी दशा थोड़ी बहुत सुधार छी थी। उसका लड्का हार्टली यद्यपि अच्छा प्रतिमाशाली था; पर शराबी होनेके कारण उसने भी अपने आपको चौपट कर दिया था । छापेसानेवाठोंको जब कम्पोज करनेके छिये कापीकी जरू-रत होती थी तब वे छड्कोंको शराब खानोंमें उसे हुँहनेके छिये भेजा करते थे। उसके एक परम मित्रने जब देखा कि वह रोज दो पहर तक शराबके नशोमें बे-होश पढ़ा रहता है तब उसने उससे मिलना तक छोड़ दिया था । स्वयं हार्टकी शराबके दोषोंसे बहुत अच्छी तरह परि-चित था; पर वह अपनी नुरी आद्त छोड़ नहीं सकता था और जान-बूझ कर उसका शिकार बनता था । उसकी इच्छा शक्तिकी हदता बिल-्रुठ नष्ट हो चुकी थी। उर्दूके सुप्रसिद्ध कवि मिरजा गाछिब भी बहे भारी शराबी थे। ऋराबके कारण ही वे प्रायः दरिद्र बने रहा करते थे और बहुत कुछ कर्जदार भी बने रहते थे। एक बार महाजनोंने नालिश कर दी । आपने अदालतमें पहुँचते ही कहा-

कर्जकी पीते थे मैं लेकिन समझते थे कि हाँ। रंग लापगी हमारी फाकः मस्ती एक दिन॥

मि॰ महमूद जो प्रयाग हाईकोर्टमें कुछ दिनों तक जज भी रह चुके थे, वड़े भारी शराबी थे। एक बार आएको लखनऊकी एक अदालतमें बहस करनेके लिये जाना था। सुनते हैं, उस समय आप शरावके नशेमें इतने चूर थे कि दो आद्मियोंको दोनों ओरसे पकड़ कर आपको अदालत तक ले जाना पड़ा था। बहुत अधिक शराब पीनेके कारणही आपकी मृत्य प्रायः चालीस ही वर्षकी अवस्थामें हो गई थी । उर्द्के सुप्रासिद्ध लेखक पं० रत्ननाथ सरशार भी दिन-रात शराबके नशेमें चूर रहते थे और इसीके कारण उनकी मृत्यु भी थोड़ी ही अवस्थामें हो गई। जब वे प्रयाग हाईकोर्टमें अनुवादक थे तब जेबमें शराबकी बोतल रख कर हाईकोर्ट जाया करते थे। प्रयागमें उनका चार वर्षका जो लड़का मरा था उसके सम्बन्धेम यही प्रसिद्ध है कि उसे स्वयं उन्होंने ही शराबके नशेमें छत परसे नीचे फेंक दिया था। हिन्दीके लेखकोमें व्लाकटानन्द और राजा रामपालसिंह परले सिरेके शराबी थे: और पं० रामगरीब चौबे तो शराबके सिवा अफीम, भाँग और गाँजेकी भी सबर हिया करते थे। और उनके थोड़ी अवस्थामें मर जानेका यही कारण था। कलकत्तेके श्रीयृत हारिनाथ दे जो बहुतसी भाषाओं के एम० ए० थे, केवल बहुत अधिक शराब और ताड़ी पनिके कारण प्रायः ३२-३३ वर्षकी अवस्थामें मर गये थे।

बहुत से ऐसे बड़े बड़े विद्वाद भी हो गये हैं जिनका शरीरान्त केवल बहुत अधिक मानसिक श्रम करनेके कारण ही हुआ है । यदि ऐसे लोग बहुत अधिक मानसिक श्रम करनेके साथ साथ मादक द्व्योंका सेवन भी आरम्भ कर दें तो उनका और भी अल्प आयुमें मर जाना बिलकुल स्वाभाविक है । वास्तवमें मानसिक श्रम करनेवालोंको मानसिक विश्रामकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है; इस लिये उन्हें तो मादक द्व्योंसे और भी दूर रहना चाहिए।

अधिक मानसिक श्रमसे मनुष्यको उन्निद् रोग हो जाता है और उसकी पाचन-शक्ति बिगड़ जाती है। साथ ही कभी कभी उसे एक प्रकारका उन्माद या मालीलौढिया भी हो जाता है। सर आइजिक न्यूटनको एक वार प्रायः पन्द्रह दिन तक बिलकुल नींद्र न आई थीं, जिसके परिणाम-स्वरूप उनका दिमाग खराव हो गया था। कई महीन तक विश्राम करनेके उपरान्त कहीं जाकर उनका दिमाग दुरुस्त हुआ था। इसी प्रकार और भी ऐसे बहुतसे लोग हैं। गये हैं, बहुत अधिक मानसिक श्रम करनेके कारण जिनका दिमाग खराब हो गया था। यहाँ तक कि बड़े बड़े विदूषकों और मससरोंको भी माही-सोलिया हो जाता है। डाक्टरने अपने एक रोगीसे कहा-" तुम्हें चित्तकी थोड़ी प्रसन्नतांकी आवश्यकता है। इस लिये तुम मसिद्ध विदु-धक ग्रिमाल्डीके पास जाओ । वह तुम्हें केवल हँसा कर अच्छा कर देगा।" रोगीने उत्तर दिया—" महाशय! में ही ग्रिमाल्टी हूँ।" प्रसिद्ध नाटककार और विदूषक मोलियरको मी मार्जासीलिया हो गया था । टस्सो, जान्सन, स्विषट, बाइरन आदि भी इस रोगसे नहीं करें थे । टस्सोको कहीं चैन ही नहीं पड़ता था। वह जहाँ जाता था वहाँ उसे तरह तरहके भीषण शब्द सुनाई पड़ते थे और जान पड़ता था कि चारों तरफ ठपटें निकल रही हैं। गेलीटियो और नेपोलियनका दिसाम भी कुछ सराब हो गया था। स्मालेटको कहीं कुछ अच्छा ही नहीं तमता था । उसने सारे युरोपकी यात्रा कर डाठी, पर कहीं उसका जी न लगा।

सुप्रसिद्ध कवि काउपरको कुछ भी हजम न होता था, इसी लिये उसे माठीसौठिया हो गया था। वह सदा दुसी और चिन्तित रहता था। इसी दुःस और चिन्तामें उसने हास्य-रस-पूर्ण एक बहुत अच्छा काव्य भी लिस डाला था। जान लीच एक बहुत अच्छा चित्रकार था, जिसके बनाय हुए हास्य-चित्रोंसे प्रसिद्ध हास्य-रस-पूर्ण पत्र "पंच " की शोभा बहुत बढ़ गई थी। पर स्वयं लीचको भी मालीखौलिया था। हाकटरोंके मना करने पर भी वह बराबर परिश्रम करता ही जाता था, इस लिये वहुत जल्दी उसका दिमाग खराब हो गया। और अन्तमं बहुत अधिक कार्य्य करनेके कारण ही वह शिव्र मर गया। उसका अन्तिम हास्य-चित्र उसके मरनेके दिन " पंच " में प्रकाशित हुआ ध्या। प्रसिद्ध कवि कीट्स और शेलीके दिमागने भी कुछ दिनों बाद जबाब दे दिया था। कभी कभी ऐसा भी होता था कि न तो वे कुछ सोच सकते थे और न कुछ समझ सकते थे।

जिस समय मस्तिष्कको बहुत अधिक काम करना पड़ता है उस समय खून बहुत तेजीसे मस्तिष्ककी और दौड़ता है। मेटास्टासियो जब काम करने बैठता था तब उसका खून इतनी तेजी और इतनी अधिकतासे मस्तिष्ककी ओर दौड़ता था कि उसका चेहरा बिलकुल छाल और शुरावियोंका-सा हो जाता था और प्रायः लाचार होकर उसे काम छोड़े देना पड़ता था। इसके अतिरिक्त बहुत अधिक मान-सिक श्रम करनेके समय यह भी होता है कि उस समय यदि थोड़ासा अम और किया जाय तो उसका बहुत ही वुरा परिणाम होता है। एक विद्वानका एक अच्छी पुस्तक पढ़नेके समय हृद्य भड़कने छगा था । एक किव बहुत दिनों तक एक वाक्यकी तलाशमें था। जब एक दिन संयोग-वश उसे वह वाक्य मिल गया तब उसे इतनी प्रसन्नता हुई कि उसकी ज्ञान-शक्तिने कुछ दरेके लिये जवाब दे दिया। स्विफट बहुधा बड़ी तेजीसे काँपने लग जाता था, उसके सिरमें बहुत दर्द होने लगता था और कानोंमें नरह तरहकी आवाजें सुनाई देने लगती थीं। थामस हुड केवल बहुत अधिक मानसिक श्रम करने और बहुत जागने-के कारण ही एक बार बहुत सख्त बीमार हो गया था। यहाँ तक कि

उसके फेफड़ेमेंसे खून निकलने लग गया था और वह मरनेके करीब हो गया था।

बीटी अपनी पुस्तकको लिखनेके उपरान्त फिर कभी एक बार भी नहीं पट सकता था। उसका एक मित्र प्रुफ़ देख दिया करता था। इसका कारण उसने यह बतलाया है कि " लिसी हुई पुस्तकको फिरसे पढ़नेका मेरे ज्ञान-तन्तुओं पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता था, और मुझे उसके पढ़नेमें बहुत कष्ट होता था; इस कप्टका कारण यह था कि जिन दिनों में अपनी पुस्तक लिसनेके लिये और पुस्तकोंका वहुत अध्ययन किया करता था उन दिनों पढ़नेके उपरान्त मुझे बहुत ही भय लगता था; और लिखी हुई पुस्तकको फिरसे पढ़नेसे मुझे फिर उसी भयका स्मरण हो आता था।" सर वाल्टर स्काटने पैंतालिस-छियालिस वर्षकी अवस्थामें बहुत अधिक परिश्रम किया था और लगा-तार कई बड़े बड़े उपन्यास लिख हाले थे । परिणाम यह हुआ कि उसके पेटमें मरोड़ होने लगा । वह वहुत ही दुवेल हो गया था, पद-नेके समय उसकी आँखोंके आगे अन्धेरा छा जाता था, हर दम उसके कानमें तरह तरहकी आवाजें सुनाई पड़ती थीं जिससे वह और कुछ भी न सुन सकता था और न कुछ सोच-विचार ही सकता था। कुछ आराम होते ही उसने फिर छिखना आरम्भ कर दिया। दो तीन -उसने लाचार होकर परिश्रम करनेके लिये अफीमका सेवन आरम्भ कर दिया । वह साळ अरमें पायः वारह जिल्दें लिखा करता था । जब ढाक्टरने उसे बहुत अधिक श्रम करनेसे मना किया तव उसने कहा कि स्वस्थ दशामें मुझसे काम न करनेके लिये कहना वैसा ही है जैसा कि किसी पानी भरे हुए बरतनको चूल्हे पर चढ़ा कर पानीसे कहना कि तुम सौलो मत । आसिरी बार फिर उसकी बीमारीका दौरा हुआ । उस समय उसका चित्त बहुत ही दुखी और भयमीत रहता था। एक विन वह एक शब्द भी झुद्ध नहीं लिख सका था और न कुछ सोन या समझ ही सका था। उसे कई कई रोग एक साथ ही हुए, पर फिर भी उसने काम करना न छोड़ा। वह समझता था कि इतना अधिक परिश्रम करनेसे आदमी मर जाते हैं; पर फिर भी उसे चहुतसा का चुकाना था, इस लिये वह बराबर परिश्रम करता ही जाता था। जब उसका रोग बरावर बढ़ने लगा तब उसने अमण प्रारम्भ किया। लेकिन उसका भी कुछ फल न हुआ। क्योंकि साथ ही साथ वह काम भी करता जाता था। उनसढ वर्षकी अवस्थामें उसे लकवा मार गया, पर तब भी उसने लिखना न छोड़ा। डाक्टरोंका कहना भी उसने नहीं माना। दूसरे वर्ष उसे लकवेका दूसरा दौरा हुआ। पर फिर भी उसका काम बराबर उस समय तक जारी रहा जब तक कि मृत्युने आकर उसे सब कामोंसे रोक न दिया।

स्काटका दामाद लॉकहार्ट भी बहुत अधिक मानसिक अम करनेके कारण ही मेरा था। सूदे भी बहुत अधिक मानसिक अम करता था। इस लिये उसका दिमाग भराब हो गया था। स्काटकी तरह वह भी बिना काम किये रह ही न सकता था। वह जब टहलनेके लिये निकलता तब भी कुछ न कुछ पढ़ता या नोट करता रहताथा। आगे चल कर उसका दिमाग बिलकुल खराब हो गया था और वह कुछ भी काम करने योग्य न रह गया था। जान गालट, जिसने इतिहास और अर्थ-शास्त्रके बहुतसे मन्थ और लेख आदि लिखे हैं, हर दम लिखता ही रहता था। लकवेके कारण जब वह स्वयं लिखनेमें असमर्थ हो गया तब दूसरोंसे बोलक कर लिखाने लगा। उसे चौदह बार लकवेके दौरे हुए और अन्तमें वह मर ही गया। किव हेन भी बहुत अधिक अम करनेके कारण बीमार हो गया था और आठ वर्ष तक बहुत बीमार रह कर मरा था पर अन्तमें हो गया था और आठ वर्ष तक बहुत बीमार रह कर मरा था पर अन्तमें

समय तक उसने भी काम नहीं छोड़ा था। सन १८५५ में पेरिसमें एक बहुत नहीं प्रदर्शिनी हुई थी। उस समय रास्तेमें एक आदमीने उससे उसकी तनीयतका हाल पूछा। उसने कहा—"मेरे ज्ञान-तन्तु इस समय ऐसी निद्या दशामें हैं कि मुझे हद निश्वास है कि यदि में उन्हें प्रदर्शनीमें दिखला सकूँ तो पीड़ा और दुःसके लिये उन्हें एक निद्या पदक मिलेगा।" अपने रोगके सम्बन्धमें नह नहुतसी डाक्टरी कितानें पढ़ा करता था और कहता था कि "इन पुस्तकोंके पढ़नेसे इसके सिना और क्या लाभ होगा कि मैं स्वर्गमें यह व्याख्यान दे सकूँगा कि मृत्यु-लोकमें डाक्टर लोग इस रोगके सम्बन्धमें नहुत ही अज्ञान हैं।"

पादरी रावर्टसन लिसता भी था और उपदेश भी देता था। उसके सिरमें वहुत दर्द होता था, दिमागमें चकर आता था और रातभर उसे नींद न आती थी। एक बार एक व्याख्यान देनेके समय उसके दिमाग पर इतना ओर पड़ा कि जब वह व्याख्यान समाप्त करके दूसरे स्थान पर व्याख्यान देनेके लिये जाने लगा तब रास्तेमें ही वे-होश होकर गिर पड़ा। लोग उसे उठा कर एक दवाखानेमें ले गये। ज्यों ही उसकी तबीयत कुछ उहरी त्यों ही वह दूसरा व्याख्यान देनेके लिये चल पड़ा। उसने एक स्थान पर लिसा है—"में जो विचार करता हूँ या जो सतर लिसता या पढ़ता हूँ उससे मेरे दिमागमें बहुत सख्त और कभी कभी मामूली दर्द होता है।" कई डाक्टरोंने उसका इलाज किया पर पल कुछ भी न हुआ; क्योंकि वह काम नहीं छोड़ता था। सिरके दर्देके कारण वह कभी कभी पागल हो जाता था। पर ज्यों ही उसका दर्द कम होता था त्यों ही वह फिरपढ़ने या काम करने लग जाताथा। अन्तमें सैंतीस वर्षकी अवस्थामें उसका देहान्त हो गया।

मानिसक अम करनेवाडोंका जीवन बड़ी बड़ी कटिनाइयोंसे मरा होता है'। एक स्त्रीने लिखा है-"जो मनुष्य कितावें लिख कर अपनी जीविका-निर्वाह करता हो वह बड़ा ही अभागा है। मोचीको तो उसकी मजदूरी अवस्य मिलेगी; पर ग्रन्थकारके लिये कुछ भी मिलना निश्चित हैं नहीं है।" कालेरिजने लिखा है—"साहित्य-सेवाको कभी व्यवसाय नहीं बनाओ; इसमें मनुष्य न तो सुसी रहता है और न नीरोग।" पर में मेकालेकी सम्मति साहित्य-सेवाके पक्षमें थी। पाइनेलने कहा है कि जो लोग बहुत अधिक वुद्धिमान या प्रतिभाशाली होते हैं वे अपने मानसिक अमके कारण ही मरते हैं। फिर भी लोग प्रतिभाशाली और बुद्धिमान

होनेकी प्रवल इच्छा रखते हैं। साहित्यमें महत्त्व प्राप्त करनेके लिये लोगोंको बदलेमें बड़ बड़े दण्ड-चड़ी बड़ी विपत्तियाँ सहनी पड़ती हैं। उसके लिय मनुष्यको मानसिक और शारीरिक श्रम करना पड़ता है,

आतम-त्याग करना पड़ता है, सुख-चेन छोड़ना पड़ता है और प्रायः। विपत्तियाँ भी झेलनी पड़ती हैं। प्रतिभाके कारण जहाँ मनुष्यकी कीर्ति, होती है वहाँ उसे दु:स भी सहना पड़ता है।

संसारकी सभी चीजें जल्दी नष्ट हो जाती हैं। जीवन बहुत शिक्ष व्यतीत हो जाता है, मृत्यु अवस्य और बहुत शीघ आती है। साहित्य के क्षेत्रमें लोग क्यों उतरते हैं ? क्या यश और कीर्त्तिके लिये ? इतने बड़े संसारके एक छोटेसे कोनेमें यदि किसीका कुछ नाम हो ही जाय होता है ? किसी बहुत बड़ी झीलके एक कोनेमें यदि एक कंकड़ी गिरनेके कारण कुछ क्षोभ ही हो जाय तो उससे क्या होता है ? सौन्दर्य क्या है ? वह एक ऐसा गुलाब है जो एक ही दिन होता है ? सौन्दर्य क्या है ? वह एक ऐसा गुलाब है जो एक ही दिन

रहता है। स्वास्थ्य क्या है ? वह एक ऐसी ईश्वरीय देन है जिसे तुम ? क्षण भरमें स्वो सकते हो। यौवन और बल क्या है ? दोनों ऐसे सजाने हैं . जिन्हें काल नित्य साली करता रहता है। मनुष्यके सभी सुस्र नश्वर हैं। इतने बले विश्वों मनुष्य कैसा तुल्ल प्रदार्थ है ? इस अनुस्त कालके ?

हैं । इतने बड़े विश्वमें मनुष्य कैसा तुच्छ पदार्थ है ? इस अनन्त कालके है सामने उसका छोटासा जीवन क्या चीज है ? ज्ञानके इतने विस्तार और अनन्त भण्डारमें भी एक मनुष्यके पछे कितना थोड़ा ज्ञान पड़ता है ? ये सब बातें ऐसी हैं जिन पर थोड़ासा विचार करते ही बड़े बड़े समझदार उदास और दुखी हो जाते हैं—उनकी अहा कुछ भी काम नहीं करती।

लेकिन इसके साथ ही एक वात और भी है। अपनी सभी शिकि-योंकी वृद्धि और उपयोग करना भी प्रत्येक मनुष्य और श्रीका परम कर्त्तव्य और धर्म है। मन और शरीरका प्रत्येक कार्य्य पूरा पूरा और बहुत ही अच्छी तरह होना चाहिए। हमें सब बातेंका ज्ञान भी प्राप्त करना चाहिए और अपने कर्त्तव्योंका पाठन भी करना चाहिए। पर इस बातका सदा ध्यान रहना चाहिए कि किसी काम या किसी वातमें अति न हो; क्योंकि अतिका परिणाम बहुत ही बुरा होता है। जो मनुष्य किसी काममें अति नहीं करता, सब शक्तियांका समान-रूपसे उपयोग करता है वह बड़े ही मुससे अपनी पूरी आयु तक जीवित रहता है; और इस प्रकार अपने जीवनको बढ़ा कर उसका सदुपयोग कर सकता है।

दार्शनिक तथा धनवार और जमीदार आदि ऐसे होग जिनकी आय निश्चित होती है और जिन्हें उसके हिये चिन्ता नहीं करनी पड्ती, प्राय: अपनी पूरी आयु मोगते हैं। उनसे कम उमर व्यापारियों और देहातियों या माहियों आदिकी होती हैं। और उनसे भी कम चिकि-त्सकों और कसाइयोंकी। कल-कारसानों और खानों आदिमें काम करनेवालों और संगतराशों आदिकी आयु उनसे भी कम होती हैं। स्त्रियोंको जीविकाकी चिन्ता नहीं करनी पड्ती इस लिये उनकी आयु पुरुषोंसे अधिक होती है। ज्याहे हुए आदमी चिना व्याहे हुए आद-मियोंसे अधिक जीते हैं। स्वाचारी और परोपकारी मनुष्य भी अपेक्षा-कृत अधिक दिनों तक जीवित रहते हैं। नैतिक शुद्धता और शारी- रिक स्वारथ्यका प्राय: उतना ही घनिष्ट सम्बन्ध है जितना कि आत्में और श्रीरका है। इसके अतिरिक्त चितकी शान्ति और मुखका मी दीर्ष जीवनके साथ बहुत कुछ सम्बन्ध है।

आज-इल मानसिक श्रम बहुत ही बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण लोगोंकी आयु बहुत घटने लग गई है।आज-कल लोग पढ़ाई पर इतनां 🔆 ज्यादा जोर देते हैं कि मानों हमें अपने शरीर और मस्तिष्ककी 🖁 चिन्ताकी आवश्यकता ही नहीं है । विद्यार्थियोंमें भी ख़ब प्रतिद्वनिद्वता होती है और शिक्षकोंमें भी । छोटे छोटे बाठकोंके कोमल मस्तिष्कसे वहुत अधिक काम लिया जाता है और बहुत ही थोड़ी अवस्थामें उन्हें 🧍 बहुत अधिक ज्ञान करानेका प्रयत्न किया जाता है । और इसके लिए उन्हें पुरस्कार दिये जाते हैं। पर उस स्वास्थ्यका कुछ भी ध्यान नहीं रसा जाता जिसके सामने ये पुरस्कार बिलकुल तुच्छ हैं। यही कारण है कि अच्छे अच्छे पुरस्कार पानेवाले वालक आगे चल कर बिलकुल 🖟 निकम्मे और वे काम हो जाते हैं। और जो बालक बोदे और मूर्ल होतें हैं वे बड़े होकर उन तेज और बुद्धिमान वाहकोंसे कहीं अच्छे निकलते हैं। ज्ञान तो आगे चल कर भी अर्जित किया जा सकता है; पर् स्वास्थ्य जब एक बार नष्ट हो जाता है तत्र वह फिरसे प्राप्त नहीं किया न्ना सकता । इस लिये स्वास्थ्यको नष्ट करनेकी अपेक्षा मस्तिष्कको साठी छोड़ देना ही कहीं अच्छा है। आज-कलकी परीक्षा एक ऐसी वेदी है जिस पर माता-पिता अपने बालकोंकी बाल चढ़ाते हैं। बड़ी बड़ी परीक्षाओंमें उत्तीर्ण होनेके उपरान्त उनमें प्रादः कुछ भी तत्व नहीं रह जाता । जो फल जल्दी पकता है वह जल्दी सड़ भी जाता है 🗒

शिक्षाका वास्तविक उद्देश्य यह होना चाहिए कि युवक जिस समस् संसारमें प्रवेश करे उस समय उसे अपने ऊपर तथा अपनी शाकियों पर पूरा पूरा आधिकार हो। शकियोंके नष्ट हो जाने पर शिक्षा प्राक्ष

निरर्थक होती है। सन १८८२ के अन्तमें टाइम्स पत्रमें निकला था कि सिविल-सर्विस-परीक्षामें उत्तीर्ण जो सौ सिविलियन वम्बई प्रान्त-में नियुक्त हुए थे उनमें नौ मर गये और दोको अपनी दुर्वलताके कारण काम छोड़ देना पड़ा । दस सिविलियन उनमेंसे ऐसे निकले जिनकी शारीरिक अवस्था देख कर डाक्टरोंने उन्हें कामके अयोग्य ठहरा दिया। डो आदमी जीन-सवारी अच्छी तरह न कर सकनेके कारण अलग कर दिये गये। और आठ करीव करीव पागल हो गये! जब शासक-वर्रीमें पहुँचे हुए लोगोंका यह हाल है तब और वर्गोकी क्या दशा होगी ? आज-कल जिधर देखो उक्क स्त्री-शिक्षाकी ही धूम है। सब होग बालिकाओं और स्त्रियोंको पढ़ानेकी ही धुनमें हमे हैं। पर उन्हें यह नहीं माळूम कि अधिक मानसिक श्रमका वालकों और पुरुषोंकी अपेक्षा बालिकाओं और श्रियों पर और भी बुरा परिणाम होता है। पाश्चात्य देशोंमें स्त्री-शिक्षाके कारण जो अनेक दोष उत्पन हुए हैं उनमें स्त्रियोंके स्वास्थ्यकी हानि भी एक है। बढ़े बढ़े विद्वान अब इस बातको मानने लगे हैं कि पुरुषोंके जिन कामोंमें श्चियाँ आज-कल लगाई जाती हैं उनमेंसे अधिकांशके लिये वे बिलकुल अयोग्य और असमर्थ होती हैं। जिन स्त्रियोंको टोग पदा-छिसा कर और उनसे तरह तरहके काम छेकर विछक्त रोगी बना देते हैं उनकी सन्तानसे भला क्या आशा की जा सकती है। तात्पर्व्य यह कि आज-कर्ट जिन उपार्योसे लोगोंको शिक्षा देकर उन्नत करनेका प्रयत किया जाता है, वास्तवमें वे ही उपाय उनकी अवनातिके कारण होते हैं।

इन दोषों पर वहें वहें विद्वानोंका ध्यान वहुत पहले आकृष्ट हुआ था, और सन् १८६९ में बिस्टल नगरमें जो Social Science Congress हुई थी उसमें कई बड़े बड़े डाक्टरों और विद्वानोंने कहा था कि प्रस्तुत शिक्षा-प्रणाली बालकोंको बहुत कुल शारीरिक हानि पहुँचाती है, और विशेषतः स्त्रियोंके लिये तो वह और भी घातक होती है। आज-कर श्री बालकोंके स्वास्थ्यका तो थोड़ा बहुत ध्यान स्वा जाता है, पर इस बातका है प्रयत्न नहीं होता कि उनके मस्तिष्क पर जोर कम पड़े। स्त्रियोंको मान- हिसके अम करनेसे रोकनेके बदले उलटे उन्हें और अधिक उत्तेजना दी कि जाती है और इस प्रकार मनुष्य-जातिको हानि पहुँचाई जाती है। जाती है और इस प्रकार मनुष्य-जातिको हानि पहुँचाई जाती है। स्त्रियोंका शारितिक संगठन ऐसा नहीं होता कि वे अधिक श्रम सह सके। अतः उन्हें कभी अधिक-श्रम-साध्य कामोंमें न लगाना चाहिए। यह मत हमारा नहीं; बड़े बड़े डाक्टरों और विद्वानोंका है। अतः जो लोग स्त्रियोंको खूव पढ़ा-लिखा मर्दोंकी तरह उन्हें बैरिस्टर और डाक्टर बनाने अथवा जल या स्थल-सेनामें भर्ती करनेके योग्य बनानेकी धुनमें हां उन्हें उक्त विचारोंसे लाभ उठा कर समय पर ही सावधान हो जाना चाहिए।

## सातवाँ प्रकरण।



## स्वास्थ्य और मनोविनोद् ।

## 

कुछ थक जाता है तब उसे विश्रामकी आवश्यकता होती है। विश्राम करनेसे उसकी नष्ट शक्तियोंकी फिरसे पूर्नि होती है और तब मनुष्य फिर पहलेकी तरह ज्योंका त्यां शिक्तिशाली हो जाता है। स्वयं निद्रा भी विश्राम ही है और यह निद्रा जितनी ही गाद होंगी शर्गरकी नष्ट शिक्तियोंकी उतनी ही अधिक पूर्ति होगी। लेकिन इसके आतिरिक्त मानसिक श्रम करनेवालोंके लिये एक और प्रकारके विश्रामकी आवश्यकता होती है; और वह विश्राम कार्यके रूपमें होता है। सिन्न मिन्न जातियोंका विश्राम एक दूसरेसे भिन्न प्रकारका होता है। हम भारतवासी प्राय: इधर उधर धूम-फिर कर, जंगलों और देहातोंमें जाकर, मिन्न भिन्न स्थानों और प्रकारोंकी यात्राएँ करके, और हममेंसे कुछ लोग सेर-शिकार करके विश्राम करते हैं।

जिस कियासे हमारे फेफड़ोंको खूब अच्छी तरहसे फैठनेका अवसर मिछे, हम उसीको व्यायाम कह सकते हैं। हमारे जीवनका केन्द्र बहुतसे अंशोंमें हमारी छातीमें ही है। यदि यह बात ठीक हो कि हमारे सारे शरीक्का रक एक वण्टेमें बारह बार हमारे क्लेजे और फेफड़ोंमेंसे होकर गुजरता है तो अवस्य ही हमारी श्वास-कियाका महत्त्व मठी भाँति प्रमाणित हो जायगा। हमारे शरीर तथा मनको स्वस्थ रखने और रग-पट्टों आदिकी क्षाति-पूर्तिके छिथे श्वास-कियाकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। हमारी छाती जितनी ही मजबूत होगी १५६

हमारा दिभाग भी उतना ही मजबूत होगा; और हमारे फेफड़ोंमें जितनी ही शक्ति होगी हममें चिन्तन और विचार करनेकी शक्ति भी उतनी हीं, अधिक होगी। दृद्ता-पूर्वक कोई विचार और निर्णय करनेके छिये

अच्छी विचार-शक्तिके साथ साथ अच्छी शारिरिक और जीवन-शक्ति-की भी आवश्यकता होती है। प्रत्येक मनुष्यकी नैतिक और मानसिक

शक्ति उसके शारीरिक संगठन पर ही निर्भर होती है।

मनको ठीक दशामें रखने और उससे पूरा पूरा काम होनेके छिये

शरीरके प्रत्येक अंगका पूरा पूरा ध्यान रखनेकी बहुत बड़ी आवस्य-कता होती है। जिन प्राकृतिक नियमोंके अनुसार मानव-शरीरकी सृष्टि और रचना होती है मनुष्यको उन्हीं नियमोंका पालन करते हुए अपने जीवनका निर्वाह करना चाहिए। नहीं तो वह रोगी और पीड़ित हो जायगा। इन नियमोंका न तो कभी विरोध हो

सकता है और न होना चाहिए । हमारा यह तात्पर्य नहीं है कि मनुष्य सदा अपनी प्रत्येक शारीरिक कियाका विचार ही करता रहे; विकास क्योंकि यह भी एक प्रकारका रोग ही है। लेकिन प्राकृतिक नियमोंके अनुसार जीवन व्यर्तात करनेके लिये इस बातकी आवश्यकता है कि प्रत्येक पूर्ण शिक्षा-प्रणालीके अन्तर्गत जीवनके नियमोंका कुछ ज्ञान भी अआ जाय,। क्योंकि हमारा सारा सुख और शान्ति उसी शरीरके स्वास्थ्य पर निर्भर है जिसमें हमारी आत्मा रहती है और जिसके द्वारा हमारा

मन काम करता है।

सिडनी स्मिथने कहा है-"बिना स्वास्थ्यके प्रसन्नता असम्भव है;
हेकिन उसकी प्राप्ति बहुत ही कठिन है। स्वास्थ्यसे मेरा यह
तात्पर्य्य नहीं है कि शरीरमें मारी मारी रोग न हो, बल्कि शरीरके

तित्पय्य नहां है कि शरीरम भारा भारा राग न हा, बाल्क शरीरक हैं किसी अंगमें किसी प्रकारकी ब्रुटि या दोष न होना चाहिए हैं अनुष्यमें पूर्ण बल, उत्साह और कार्य्य करनेके लिये तत्परता होनी हैं चाहिए। इसे युवकींका दुर्भाग्य ही समझना चाहिए कि उनके भातापिता उन्हें बल-पूर्वक, समयसे पहले ही और वहुत अधिक मानसिक
अम करनेके लिये विवदा करते हैं और इस प्रकार उनके एक अंग पर
बहुत अधिक जोर पहुँचा कर उसे बिगाड़ देते हैं और उन्हें शेष सब
अंगोंके समान नहीं रहने देते । उनके ज्ञान-तन्तुओंसे बहुत अधिक
काम लिया जाता है और शारीरिक संगठनका कुछ भी ध्यान नहीं रहा
जाता। मस्तिष्कको बहुत अधिक कार्य्य करना पहना हैं और शरीरको
बहुत कम। मनका तो खूब पोषण होता है; पर मूस मारी जाती है
और शरीरका यथेष्ट पोषण नहीं होता। इसी लिये समाजमें
अधिकांश लोग रोगी, दुर्बल और पीले दिखाई देते हैं। एक बिद्वानके मतसे यह अवनित और सब प्रकारकी दुर्दशाओंसे बहुत
ही बुरी है। दंककी पीड़ाका प्रतिकार या शान्ति शहदकी मिठास
नहीं हो सकती। जब तक मनुष्य नीरोग और स्वस्थ न हो तब तक
उसका जीवन वास्तवमें " जीवन " ही नहीं है। कहावत है—" एक
तन्दुकरती हजार न्यामत है।"

बालकों और उनसे भी बढ़ कर बालिकाओंको आज-कल जो हानि पहुँचाई चाती है उसका वर्णन पिछले प्रधाँमें हो चुका है; यहाँ उनके दोहरानेकी आवश्यकता नहीं है। यहाँ हम केवल इतना ही और कहना चाहते हैं कि युवकोंको उनका प्राकृतिक दृढ़ शारीरिक संगठन तो मानिसक श्रम करनेके योग्य बना देता है, पर युवतियोंका कोमल संगठन उन्हें मानिस्क श्रमके लिये विलकुल ही अयोग्य रसता है।

आज-कलके जमानेका सबसे बढ़ा दोष दुर्माग्य-वश अधिक मान-सिक श्रम है और विशेषतः नगरोंमें यह दोष और भी अधिक पाचा जाता है। व्यापार, ज्ञानार्जन, राजनीति साहित्य आदिमें लोग प्रायः बहुत ही लम्बे लम्बे डग बढ़ाते हैं, जिससे जीवन जर्न्दी जन्दी और वहुत अधिक नष्ट होता है। शारीरिक और मानसिक श्रमसे हमारी जीवन हैं शक्ति क्षीण होती है और उस क्षीण अंशकी पूर्ति भाजन, निद्रा और विश्रामसे होती है। पर क्षीण तो प्रायः बहुत अधिक अंश हो जाता है "और हमारी दुर्वेळ पाचन-शक्ति उसकी यथेष्ट पूर्ति करनेमें असमर्थे होती है। यद्यपि हम पौष्टिक औषधें आदि साकर क्रित्रम-रूपसे अपनी जीवन-शक्तिको कुछ जायत कर सकते हैं, तथापि बिना व्यायाम आदिके उसे ठीक दशामें रखना प्रायः असम्मव ही है।

यदि मन या शरीरसे बहुत अधिक कार्य्य न लिया जाय तो मनुष्य बहुत ही प्रसन्न रह सकता है। पर उस प्रसन्नताका पूरा पूरा उपयोग करनेके छिये विश्रान्तिकी आवश्यकता होती है । मनुष्य अपने जीवन पर बहुत ही अनुराग रखता है; जहाँ तक हो सके, आनन्द-पूर्वक अधिक समय तक जीवित रहनेकी उसकी स्वभाविक प्रवृत्ति होती है। सुकरातने अस्टिटोडीमससे पूछा था कि " ज्यों ही हमें अपने अ-स्तित्वका ज्ञान होता है त्यों ही हममें अपने जीवनके प्रति जो अनुरागः उत्पन्न होता है उसके सम्बन्धमें तुम्हारा क्या विचार है ?" उसने उत्तर रे दिया कि "मेरी समझमें तो महान और बुद्धिमान कर्ता ( परमेश्वर )ने ह अपनी कृतिको अधिक समय तक रक्षित रखनेका यह सबसे अच्छा उपाय निकाला है। " इस बातमें आज भी उतनी ही सत्यता है जितनी आजसे दो हजार वर्ष पूर्व, इसके कहे जानेके समय, थीं। प्राचीन ग्रीक लोग अपने शरीरको ईश्वरके अंश-स्वरूप आत्माका मान्दिर समझते और उसके प्रति बहुत ही पूज्य भाव रखते थे। हमारे श्वहाँ मनु आदि प्राचीन ऋषियोंने भी शरीर-रक्षाको बहुत ही आवश्यक और परमह धर्म्म बतलाया है।

सुकरात बहुत बड़ा बुद्धिमान था। उसने पुस्तकें नहीं छिसीहूँ चीं, वह केवळ अपने मित्रों और शिष्यासे चळते फिरते बात-पू चीत किया करता था। उसके उन्हीं मित्रों और शिष्योंने जो कुछ छिख रखा था उसीसे हमें उसके सम्बन्धकी सब बातें मालूम होती हैं । सुकरातके सम्बन्धमें यह कहा जाता है कि वह अनेक प्रकारसे विश्राम करनेके अतिरिक्त काठके घोडे पर भी सवारी किया करता था। जिस समय वह कोई शारीरिक व्यायाम नहीं करता था उस समय अपने चित्तको प्रसन्न करनेके लिये वह एक प्रकारका बाजा बजाया करता था। उसका शिष्य छोटो भी सूब विश्रास करता था और अपने समयके व्यायाम करनेमें सबसे बढ़ा-चढ़ा था और अरस्तुने लिखा है कि जीवनकी आरोग्यताके लिये विश्रामकी तरह सेल-कूद और मनोविनोद भी बहुत ही आवश्यक है। प्राचीन यना-नियां तथा आय्योंमें जो शिक्षा-प्रणाली थी उससे मनुष्यके सारे श्रीरकी समान-रूपसे उन्नात होती थी । प्राचीन आर्थ्य महर्षि जहाँ विद्या आदिमें पारंगत होते थे वहाँ धनुष चलाने और अनेक प्रकारके शारीरिक व्यायाम करनेमं भी निषुण होते थे; और मुनोविनादक लिये तरह तरहकी कलाओंमें बड़े सिद्ध-हस्त होते थे। वे अच्छी तरह समझते थे कि नैतिक और मानसिक शिक्षाका मूल आधार शारीरिक संगठन ही है। वे विद्याका अध्ययन करके मनको संस्कृत करनेके साथ ही साथ शारीरिक संगठनको हद करनेकी भी आवश्यकता समझते थे। उनका सिद्धान्त था कि विना शारीरिक हट्ताके मानसिक हट्ता हो हीं नहीं सकती।

यदि हम यह चाहते हों कि हम सदा प्रत्येक कार्यको बड़े ही उत्साह और तत्परतासे करनेमें समर्थ हों तो हमें बीच बीचमें मनो-विनोद और विश्राम भी करते रहना चाहिए । स्वास्थ्यकी रक्षा केवल इसी प्रकार हो सकती है । यदि धनुष पर सदा तीर चढ़ा रहे और उसकी ढीरी बरावर खिंची रही तो वह बे-काम हो जायगा और उसका

वल जाता रहेगा । एक बार एक ब्याधा कहीं चला जा रहा की रास्तेमें उसने देखा कि एक महात्मा अपने मकानके द्रवाजे पर की हुआ हाथमें एक चिड़िया लेकर उसे बड़ी ही प्रसन्नतासे देख रहा थी। उसे यह देख कर बड़ा ही दुःख हुआ कि एक महात्मा इस प्रकृष अपना समय व्यर्थ नष्ट कर रहा है । उसका दुःख और आश्चर्य देख कर महात्माने उससे पृछा—"तुम सदा अपना धनुष चढ़ी क्यों नहीं रहते?" उसने उत्तर दिया—" जिसमें उसका जो दूर न जाय।" महात्माने कहा—" बस यही दशा मेरे मनकी मैं समझो । यदि मैं उसे विश्राम देकर सुखी न करूँ तो उसकी शार्व मी नष्ट हो जायगी।"

इम प्रकार खाळी बैठना कोरा खाळी बैठना ही नहीं है। जि मानासिक कार्य्य करनेवाळोंको रात भर रात नींद न आती हो, दिल धर कता हो, कम जोरी हो, मिजाज खराब हो गया हो या भोजन पन्तता हो उनके छिये यही एक मात्र और सबसे अच्छी दवा है विश्राम—पूर्ण विश्रामसे बढ़ कर ऐसे रोगियोंके छिये और कोई नुस्सा नहीं है। छेकिन कुछ छोग ऐसे भी होते हैं जो विश्राम नहीं कर सब और जो खाळी बैठनेको नैतिक दृष्टिसे बहुत ही बुरा समझते हैं छेकिन ऐसे छोगोंको समझ छेना चाहिए कि मनुष्यके सुख और कत्य णके छिये विश्राम भी उतना ही आवस्यक है जितना कि काम कर्रा आवस्यक है।

अनेक महापुरुष ऐसे हो गये हैं जो अपने कामके साथ साथ ब्याय या मनोविनोद भी किया करते थे। एक बार अंगेसिठास अपने ठड़ें का दिल बहलानेके लिये एक छड़ीका घोड़ा बना कर इधर उर्धर ह रहा था। इतनेमें एक आदमी उससे मिठनेके लिये आई अंगेसिठासने उससे कहा कि जब तक तुम भी एक ठटकेके साई हो जाओ तब तक यह हाल किसीसे न कहना । फान्सका राजा चतुर्थ हेनरी एक बार अपने कमरेमें घोड़ा बन कर घुटनोंके बल चल रहा था। एक बचा उसकी धीठ पर सवार था और बाकी बच्चे हेनरी-घोड़ेको जल्दी जल्दी चलनेके लिये कह रहे थे। इतनेमें कहींसे अचानक एक राजदूत आ पहुँचा। हेनरीने पूला—" क्या आपके भी लड़के बाले हैं ?" उसने कहा—"हाँ, श्रीमान।" राजाने कहा—"मैं तो इन लोगोंके साथ इसी तरह खेला करता हूँ।" इंगलैण्डके प्रसिद्ध प्रधान मंत्री मि॰ ग्लेडस्टन भी एक बार इसी तरह घोड़े बन कर पीठ पर अपने पोतको चढ़ाये हुए इधर उधर घूम रहे थे। इननेमें एक आदमी उनसे मिलनेके लिये आया। उन्होंने कहा—भाई, जरा ठहर जाओ। में इसे एक बार और घूमालूँ तो तुमसे बातें करता हूँ।" इसी प्रकार और भी अनेक महापुरुष हो गये हैं जो इसी तरहके और और कामोंसे अपना मन बहलाया करते थे।

एक विद्वानकी सम्मति है कि जो मनुष्य अपना स्वास्थ्य बनाये रखना चाहता हो उसे अपने मुख्य कार्यके अतिरिक्त समय समय पर और भी अनेक प्रकारके ऐसे कार्य करने चाहिए जिनसे उसका मनो-विनोद हो । और इन तरह तरहके कार्योमें सेर, शिकार, तैरना, वौड़ना, जीन-सवारी और व्यायाम आदि सभी सम्मिछित हैं। एक दूसरे विद्वानका मत है कि छगा तार किसी कामको दो घण्टे तक करनेके उपरान्त मनुष्यको उचित है कि थोड़ी देरके छिये वह किसी दूसरे हठके काममें छग जाय, जिसमें उसे कुछ विश्राम मिछे। इस प्रकार मनको थोड़ी देरके छिये दूसरे काममें छगाना बहुत ही छाम-वायक होता है। सीजरने एक स्थान पर छिसा है—" जिस समय घोर युद्ध होता रहता है उस समय भी रण-क्षेत्रमें अपने सेमेमें बैठे बैठे भी मुझे बहुतसी दूसरी बातों पर विचार करनेका अवसर मिछ जाता है। ' वहुतसी दूसरी बातों पर विचार करनेका अवसर मिछ जाता है। ' वहुतसी दूसरी बातों पर विचार करने ही क्दांचित वळका मूछ मंत्र है।

खाठी रहना या वेकारी दो प्रकारकी होती है। एक बेकारी क्री है जिसमें मनुष्य अपने अस्तित्व और समय आदिका नाश करते और दूसरी चेकारी वह है जिसमें मनुष्य अपने अस्तित्व और 🛊 आदिका सदुपयोग करता है। जो छोग बचे हुए समयको किसीई काममें लगा कर अपना जी बहलाते हैं, उन्हींकी फुरसत हमेशः । करनेके काबिल होती है। लिसने-पढ़नेवाले लोग कभी अपना र च्यर्थ नष्ट नहीं करना चाहते और न्यायाम आदिकी ओर भी क प्रवृत्ति नहीं होती; इस लिये वे एक प्रकारकी पदाई-लिखाई छीड़ दुसरे प्रकारकी पढ़ाई-छिखाईमें लग जाते हैं। फान्सके एक चैन थे जो अध्ययनके बद्छ देनेको ही विश्राम समझते थे। एक न्यांगा थे जो फुरसतके समय बीजगणितके प्रश्न निकाला करते थे। बेरिस्टर साहब जब अपनी गृहस्थीके झगड़ोंसे बहुत तंग आ जां तब बैठ कर हिसाब करने छग जाते थे और कहते थे कि इससे सारी चिन्ताएँ मानों सो जाती हैं। एक जर्मन विद्वान जब मान अम करता करता थक जाता था तब वह खिड़कीके पास खड़ा हूं अपने पड़ोसीकी छतकी ईंटें गिना करता था । स्पिनोजा थक मित्रोंसे बात-बीत करने लगता था; और कभी कभी सकहिंद छड़ाई देखने छग जाता था। यह छड़ाई देख कर वह इतना हैंसैत कि उसकी आँखोंसे आँसू बहने उगते थे। मेडिकि दी ग्रेट बाह केवल योद्धा ही था; पर वह अपना जी बहलानेके लिये ऐसी तुक्क करता था जिसे ठीक करनेके समय उसका भद्दापन देख कर बार्क्ट को हँसी आती थी। एक बहुत बड़ा दार्शनिक कर्उपुतली तचानिमें सिद्ध-हस्त था। उसने थियेटर भी खड़ा किया था, जिसका तह प्रवन्य करता था और स्वयं ही जिसके लिये नाटक लिखता का .प्रकार अनेक ऐसे वैज्ञानिक, योद्धा और शासक आदि हो गरे हैं

भुरसतके वक्त अच्छी अच्छी कविता किया करते थे और इस प्रकार अपना जी बहलाया करते थे।

बढ़े बड़े राजनीतिज्ञ और शासक अब राज्य-सम्बन्धी चिन्ताओंसे षबरा जाते हैं तब साहित्य उनके उद्दिश चित्तको शान्त करनेमें बहुत बड़ी सहायता देता है। उनके छिये राजनीतिका द्वार तो कभी कभी बन्द हो जाता है, पर साहित्यका द्वार सदा खुळा रहता है। एडिमन जब बहुत दुसी या चिन्तित होता था तब अनुवाद करने छग जाता था। पिटने अपना पद छोड्ने पर हैटिन और ग्रीकका अध्ययन आरम्भ किया था। लाई केनिंग और बेलेसली भी अनुवादमें अपना समय बिताया करते थे। ठाई नारमनवीने एक उपन्यास लिखा था और अर्हरसलने बहुत ही निम्न कोटिका एक उपन्यास और एक नाटक हिस्ता था। ठाई बुहमने तो अनेक विषयों पर अच्छे अच्छे बन्ध और लेस हिसे थे। हाई दरबी और मि॰ ग्हैंदरटन प्राचीन साहित्यका अध्ययन किया करते थे। इन दोनेंकि दो ग्रन्थ ऐसे हैं जो बहुत दिनें।-तक साहित्य-क्षेत्रमें इनकी कीर्ति और स्मृति बनाये रखेंगे। बहुतके राजनीतिज्ञ ऐसे भी है। गये हैं जो कभी चिन्तित या दुसी रहना जानेत ही न थे। स्वयं सदा प्रसन्न रहते थे और साथ ही दूसरेको भी सूब हँसाया करते थे। सर रावर्ट वालपोल और लाई मेलवोर्न होसे ही लोगोंमेंसे थे। लाई एलथार्प जन सन १८३२ में अपने पदसे च्युत हो गये तब वे तनिक भी चिन्तित या दुखी नहीं हुए। इस्तीफा देनेके दूसरे ही दिन वे बहुतसे पौंचे आदि सरीद लाये और अपने मालीको उनके सम्बन्धमें आवश्यक बातें हिसने बैठ गये थे।

एक महात्माने कहा था—" मेरे पास बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकें " और एक बहुत बढ़िया बाम है, जिसमें पौषे आदि बड़ी ही प्रसन्नतासे में अफ्ते ही हाथसे ठमाता हूँ। मठा इससे बढ़ कर शुद्ध मनोदिनोद और कीनसा हो सकता है कि हम अपने बीये हुए बीजोंसे ही पृथ्वी 
फूठते देखें ? " और वास्तवमें अपने कृत्योंका इससे अच्छा औह 
कीनसा शुभ और सुखदायक फल हो सकता है ! हायोक्की शियने 
जब अपना राज्याधिकार छोड़ दिया तब कुछ लोगोंने उसे फिरसे ग्रहण 
करनेके लिये उसके पास प्रार्थना-पत्र मेजा । प्रार्थना-पत्र लानेवालें 
उसने कहा—" मैंने जो पेड़ लगाये हैं और जो बढ़िया तरकूज तैया 
किये हैं, उन्हें यदि तुम देखते तो कभी मुझसे इस बातकी प्रार्थना न 
करते ! " प्रसिद्ध विद्वान वरिजलकी पहली कामना अच्छे दार्शनिद 
होनेकी और दूसरी कामना अच्छे सितिहर होनेकी थी। केटो कहा 
करता था कि बुड़ापेमें जितना आनन्द खेती-बारी और पीधे लगा 
नेसे होता है उतना और किसी बातसे नहीं होता। यदि उपयोगिता 
निदेखिता, प्राचीनता और प्रतिष्ठा आदिके विचारसे देखा जाय ते 
दर्शनके उपरान्त इसीका नम्बर आता है।

लाई बेकनने अपने निबन्धमें लिखा है—" सर्वशक्तिमान परमेश्वरे पहले पहले एक बाग लगाया। और वास्तवमें मनुष्यके मनोविनोदोंमें यह सबसे अधिक शुन्द्व और पवित्र है। मनुष्यकी आत्माको गई सबसे अधिक ग्रमुखित और मुखी करता है। इसके बिन बड़ी बड़ी इमारतों और महलोंकी शोभा ही नहीं होती। और अब सम्यताका विकाश होता है तब मनुष्य अब्छी इमारतें बनान पहले सीखता है और अब्छे बाग लगाना पीछे। मानों बाग लगानेक विद्या अधिक कठिन और उत्तम है।" वह स्वयं बागवानीका काम बहुत अब्छी तरह जानता था। पोप किवने भी अपने मकानके सार ओर स्वयं अपने हाथसे तरह तरहके पेड़-पौधे लगाये थे। काउपर में स्वयं अच्छा माठी था। जार्ज स्टेफेन्सन सदा इस बातसे परेशान रहत था कि उसकी लगाई हुई ककड़ियाँ सदा टेढी होती थीं। तब उस्के

क्षीशेकी बड़ी वड़ी लम्बी बोतलें बनवाई। जब उनमें रखे हुए फल बढ़-कर सीधे होने लगे तब कहीं जाकर उसका समाधान हुआ। सर वाल्टर स्काटको भी पेड़ लगानेका बहुत शोक था और वह अपने हाथसे फावड़ा और कुल्हाड़ी भी खूब चलाता था।

इंगलेण्डका प्रधान मंत्री पिट छुट्टीके दिन अपने गाँव पर चला जाता था और वहीं पेड़ोंके बीचमेंसे फावड़ा चला कर नई नई पगडंडियाँ निकालता था। डा० व्हाटेलेको जब दवालानेकी जरूरत होती थी तब वह उसके बद्लेमें एक पेड़ काट डालता था। जब जब उसकी तबी-यत खराब होती थी तब तब वह कुल्हाड़ी छेकर जंगलकी तरफ निकल जाता था । मि॰ ग्लैंडस्टनके वृद्धावस्था तक भी पहुँच कर स्वस्थ और नीरोग रहनेका मुख्य कारण यही था कि उन्होंने अपने जीवन-कारुमें बहुतसे पेड़ काट गिराये थे। स्काटका कथन है- "व्यायाम चाहे शारी-रिक हो चाहे मानसिक, उसका परिणाम सदा बहुत ही अच्छा होता है। उससे हमें नींद्र भी बहुत अच्छी तरह आती है और हमारा जाग-नेका समय भी बड़ी प्रसन्धतासे बीतता है। और फुरसतका समय सुससे बितानेके लिये थोड़ा श्रम करना भी बहुत ही आवस्यक है। " लार्ड कार्लिग्उड जल-सेनाकी नौकरी छोड़ने पर अपने बागमें मामूली मज-वृरींकी तरह खाइयाँ सोदा करता था । न्यूबरने वृद्धावस्थामें एक सेत खरीदा था जिसे वह अपने हाथसे जोता करता था । इतिहासका अध्य-न्यन करते समय वह गाजर बोता और जानवरोंको चारा खिलाता था। और सत्तर वर्षकी अवस्थामें वह इस फुट चौड़ी लाई कूद कर पार कर जाता था। सिडनी स्मिथ एडिनवरा रिव्यूके लिये छेस छिसते समय उठ कर दरवाजे पर आ सदा होता था और वहींसे वह भौपूर्म मुँह लगा-कर अपने हरवाहेको काम बतलाया करता था।

जब लूथरकी बदहजमी हो गई तब उसके एक मित्रने उसे सम्मति दी कि तुम नित्य खूब व्यायाम किया करो । उस समय ठूबरने जंगठमें

\*\*

दो दिन तक शिकार सेला था और ख़्ब दौढ़-थूप कर दो खरगोशः और दो तीतर पकड़े थे। जब वह जानवरों के पीछे दौड़ता या पेड़ीं पर चढ़ता था तब उसे बहुत आनन्द आता था। वाढ़टेयरको भी जब बदहजमी होती थी तब वह शिकार खेलने निकल जाता था। इससे उसका मोजन पच जाता था और ख़्ब मूख लगती थी। लाई एल्डन भी शिकारके बहुन शौकीन थे। शेरिडन बहुत अच्छा निशानेबाज था। पिटका मन तो शिकारमें नहीं लगाता था, पर वह केवल व्यायानको विचारसे ही शिकार खेला करता था।

सब प्रकारके व्यायामोंसे घोड़ेकी सवारीको लोग बहुत अच्छा व्यायाम मानते हैं। जीन मानों स्वास्थ्यका आधार है। जीन-सवारीसे रग-पट्टों और फेफ़ड़ों पर जोर पहुँचता है और साँस हेनेके छिये खुब अच्छी साफ हवा मिलती है। खून खूव साफ होता है और शरीरहे बाहरी और भीतरी सभी भागोंमें बहुत अच्छी तरह हवा पहुँचती है जीन-सवारी करनेवालेको कभी पित्त या वातकी कोई बीमारी नहीं होती । कारठाइठसे किसीने पूछा-"तुम्हारा डाक्टर कीन है ?" उसने उत्तर दिया-"घोड़ा ! " सिडेनहम जीन-सवारीको इतना अच्छ समझता था कि उसने अपनी एक चिकित्सा-सम्बन्धी पुस्तकरें हिस है कि " यदि किसीको कोई ऐसी दवा मिल जाय जिससे मनुष्यवं शरीरको उतना ही लाभ पहुँचे, जितना कि दिनमें दो बार घोड़े फ् सवार होकर घूमनेसे होता है, तो समझना चाहिए कि उसे पारस महब मिल गया।" पोपने लिला है कि लाई रसल नामके आदमी थे, जिले विलकुल भूस नहीं लगती थीं और जिनका स्वास्थ्य बहुत सरीव हैं गया था। वे घोड़े पर सवार होकर और अपने कुत्तोंको साथ हैक जंगलमें शिकार खेलने निकल जाते थे। थोड़ी ही देर बाद उन्हें खू भूख लगती थी और वे घर लौट आते थे। इसी तरह और मी बहुत

ऐसे लोग हो गये हैं, जिन्हें किसी प्रकारके व्यायाम या औषक आदिसे कोई लाभ नहीं हुआ और जिनका स्वास्थ्य केवल जीन-सन्तरी करनेसे ही सुधरा।

ठाई वेलिंग्टन जिस समय स्पेनमें भागते हुए फ्रान्सीसियोंका पीछा कर रहे थे उस समय भी उन्होंने लोमड़ीका शिकार नहीं छोड़ा था। एक बार इसी लोमड़ीके शिकारमें लो रहनेके कारण ही उन्हें अपने एक मित्रको एक बहुत ही आवश्यक और महत्त्व-पूर्ण सार्वजनिक प्रश्नका उत्तर भेजनेमें बहुत अधिक विलम्ब हो गया था। लाई पामर्स्टन नित्य कई घण्टे जीन-सवारी किया करते थे। जब सर फ्रान्सिस बरहटसे हेडन चित्रकारने पूछा कि इतनी वृद्धावस्था तक भी आपका स्वास्थ्य किस प्रकार बना रहा, तब उन्होंने उत्तर दिया कि 'मैं प्राय: स्नान किया करता हूँ, भोजनके समयको छोड़ कर और कभी शराब नहीं पीता और जहाँ तक हो सकता है खूब शिकार किया सरता हूँ।

लेकन सवारीके लिये घोड़ा रखने और बन्द्क लेकर शिकार करनेमें बहुत सर्च पड़ता है और ये दोनों काम केवल सम्पन्न लोग ही कर सकते हैं। लेकिन सर्च साधारण इन वातोंसे लाम नहीं उठा सकते हैं एसे लीगोंके लिये भी मनोविनोदके साथ साथ अपना स्वास्थ्य सुमार-नेके बहुतसे उपाय हैं, जिनमेंसे टहलना सर्व-श्रेष्ठ है। यह एक ऐसा काम है जिसे सब लोग बहुत ही सहजमें और विना किसी श्रकारके व्ययके कर सकते हैं। यदि ईश्वर सामर्थ्य दे तो आदमी बाइसिकिल भी रस सकता है। साली टहलनेमें कुछ विशेष सर्च नहीं होता; केवल श्रेष्ठ्यां समय लगता है और जरा जूता विसता है। नाव सेने यह जीन सवारी करनेकी तरह इसके लिये किसी प्रकारकी तैयारीकी भी आवश्यकता नहीं होती। जब जी चाहे तभी आदमी टहलनेके लिये निकल सकता है। इसमें एक विशेषता यह मी है कि मितिकार कामों

इससे कोई बाधा नहीं पहुँचती। जिस प्रकार पढ़नेके समय मनुष्यका मास्तिष्क काम करता है उसी प्रकार टहलनेके समय भी करता है। ऐसे बहुतसे महात्मा, विद्वान और घनवान हो गये हैं जो समय समय पर पैदल किसी देहात या जंगलकी तरफ निकल जाते थे और बढ़ बढ़े चक्कर लगा कर अपने मनको शान्त और प्रसन्न करनेके साथ ही अपना स्वास्थ्य भी सुधार लेते थे। सिसरोने दो ऐसे महात्माओंका निक्र किया है जो सांसारिक चिन्ताएँ छोड़ कर प्रायः देहात चले जाते थे और वहाँ छोटे छोटे लड़कोंसे खेला करते थे; या समुद्रके किनारे जाकर घोंचे चुनते थे। उसने एक स्थान पर लिसा है कि "जो मनुष्य कर्मा कभी अपने सब काम नहीं छोड़ देता, मेरी सम्मितिमें वह बास्तवमें कभी स्वतंत्र नहीं है।" एक और स्थान पर उसने लिसा है—"एक ऐसा स्वर्ग अवस्य होना चाहिए जहाँ, सुस्ती और अकर्मण्यताके कारण नहीं, बल्कि अच्छी तरह विश्राम करनेके लिये समय समय पर हम पहुँच जाया करें।"

प्राचीन आर्य्य लोग टहलनेके महत्त्व और लाभसे मली माँति परि-चित थे। हमारे यहाँ चारों धाम तथा अन्यान्य अनेक प्रकारकी यात्रा-ओंका जो विधान है उससे सिद्ध होता है कि वे लोग पैदल चलने फिर-नेके ही निहीं, बल्कि बहुत लम्बी लम्बी यात्राएँ करनेके भी बहुत बड़े पक्षपाती थे। पैदल चलनेकी उपयोगिता उनकी समझमें इतनी अधिक श्वी कि उन्होंने उसे धर्म्मका एक प्रधान अंग बना दिया था। और उन्होंकी कृपासे अब भी भारतवर्षमें ऐसे हजारों आदमी मौजूद हैं जिन्होंने पैदल भारतके चारों कोनों तक यात्रा की है। इन बड़ी बड़ी न्यात्राओंके आतिरिक्त प्रत्येक तीर्यके आसपासकी अनेक छोटी यात्राएँ और उनकी परिक्रमाएँ आदि भी हैं। जो लोग ये यात्राएँ और परि- प्रकृतिके निरीक्षण तथा देशका ज्ञान प्राप्त करनेका भी बहुत अच्छा अवसर मिळता है।

पाश्चात्य देशोंमं भी बहुतसे ऐसे महात्मा हो गये हैं जो प्रायः बड़ी बड़ी यात्राएँ किया करते थे अथवा यों ही नित्य मीलोंका चक्रर लगाया करते थे। प्रसिद्ध दार्शनिक हाब्स वृद्धावस्थामें भी नित्य बहुत तड़के उठ कर पासकी किसी पहाड़ी पर चढ़ जाता था। इमेनुअठ कैण्ट बारहों महीने चाहे कड़ाकेका जाड़ा पड़ता हो और चाहे मुसलधार पानी बरसता हो—बराबर टहलता था। आरम्भमें वह बहुत ही इबला पतला और कमजोर था; पर संयम-पूर्वक रहने और नित्य टहलनेकी बदौलत ही उसने अस्सी वर्षकी आयु पाई थी। हाब्सकी अवस्था तो मरनेके समय बानवे वर्षकी थी। इन दोनों दार्शनिकोंके उदाहरणसे सिद्ध है कि यदि मनुष्यका हारीर नीरोग रहे तो उसका मन भी काम करनेमें खूब समर्थ होगा और यदि वह बहुत ही वृद्ध हो जाय तो भी उसमें गहन विषयों पर बहुत अच्छी तरह विचार करनेकी शांकि बनी रहेगी।

प्रसिद्ध अमेरिकन प्रन्थकार हियोधी इवाइटका मस्तिष्क बहुत अधिक काम करनेके कारण खराब हो गया था। सत्रह वर्षकी अवस्थामें ही उसने एक स्कूलमें पढ़ानेका काम आरम्भ कर दिया था। वह नित्य छ: घण्टे तक छड़कोंको पढ़ाता था और नौ घण्टे तक स्वयं पढ़ता था। किसी प्रकारका व्यायाम वह बिलकुल न करता था। उसके इस पागल-पनका पारिणाम यह हुआ कि कुछ दिनोंमें उसका दिमाग विलकुल कमज़ोर और खराब हो गया और उसमें लगातार पन्दह मिनट तक पढ़नेकी भी शक्ति न रह गई। धी असे उसकी आँखोंने भी जबाब देना शुरू कर दिया और उसे लिखना-पढ़ना लोड़ देना पढ़ा। लेकि न उसको मन तब तक बराबर कुम करता था। तब महत सोच समझ कर अन्तमें उसने टहलनेकी ठानी। उसने पैदल लम्बी लम्बी यह, कीं, जिससे उसका स्वास्थ्य भी सुघर गया और आँखें भी ठीक हो सी

का, जिसस उसका स्वास्थ्य मा हुवर नवा जार जास वा छात्र स्वास्थ्य और तब उसने कई सण्डोंमें अमेरिकाके संयुक्त राज्योंकी यात्राका बहु ही उत्तम वर्णन लिखा ।

बरमिंग्धमके प्रकाशक और पुस्तक-विकेता विलियम हट्टनने ज

सत्तर वर्षकी अवस्थामें अपना सब काम छोड़ दिया तब उसे बातकी चिन्ता लगी कि मैं अपना समय किस प्रकार बिताऊँ। बर् कुछ सोच-विचार कर उसने पैदल अमण करना निश्चय किया अँ थोड़े ही दिनोंमें इस प्रकार सारे इंगलैण्डकी यात्रा कर डाली। अठहर

वर्षकी अवस्थामें उसने पैंतीस दिनोंमें छःसी एक मीलकी यात्रा थी ! उसने अपने अमणके सम्बन्धमें अनेक पुस्तकें भी प्रकाशित थीं। और पचासी वर्षकी अवस्था तक और भी अनेक छोटे बढ़े अम

किये थे। अट्ठासी वर्षकी अवस्थामें उसने अपनी डायरीमें लिखा थ. "वयासी वर्षकी अवस्थामें मैं अपने आपको विलकुल जवान समझ था। मैं विना किसी प्रकारकी थकावटके एक दिनमें चालीस मील च

सकता था! " उसकी डायरीके अन्तमें लिखा हुआ था-" आज १ अक्तूबर मेरा जनमदिन है। आज मेरा नब्बेवाँ वर्ष आरम्भ होता और मैंने आज दस मीलका चकर लगाया है।" उसकी कन्य

उसकी जो जीवनी लिखी है उसमें उसने बतलाया है कि वह ह अपनी चलाईको ही अपनी जीवनी-शक्तिका प्रमाण समझता था उँ उसका विश्वास था कि जिस दिन मेरा चलना बन्द होगा उसी दिन में

जीवनका भी अन्त होगा। और वास्तवमें हुआ भी यही। बानवे वर्षे अवस्थामें उसका चलना-फिरना बन्द हुआ और तभी उसकी मृत्यु भी हुई बीथोबेन मरनेसे कुछ दिनों पहले बहुत कमजोर और बहरा हो म

भाषाचन नरनत कुछ । पुना पुरुष महत कमजार आर बहरा ही म श्रा । उसमें दो विशेषताएँ थीं । एक तो यह कि वह सदा देहार

चक्कर रुगाया करता था और दूसरे यह कि वह सद्दा अपने रहनेका मकान बदला करता था। उसके न तो श्री थी और न कोई रहनेका निश्चित स्थान । जो मकान वह छेता था उसमें उसे एक न एक दोष दिसलाई देता था और वह उसे छोड़ कर दूसरे मकानमें चला जाता था। इसके अतिरिक्त वह देहातोंमें खुव चूमता था। वह कहा करता था कि चलनेसे मेरे दिमागकी बेचैनी दूर होती है और मुझे खूद नींद आती है । स्काट उंगड़ा होने पर भी सूत्र चलता था । डिकेन्स, विलसन, सुदे और चर्डस्वर्थभी सूब चलनेवाले थे। विलसन सिर्फ चलनेवाला ही नहीं था, बल्कि तेज दौड़नेवाला, कूदनेवाला और मुक्के-बाज भी था। उसका शरीर ख़ूब इष्ट-पुष्ट और बलिष्ठ था। उसने फुर-सतके समय ही सारे इंगलैण्ड, स्काटलैण्ड और आयर्लेण्डकी यात्रा कर डाली थी। जब राजा चतुर्थ जार्ज एडिन्बरा पहुँचे तब वह वहाँसे बावन मील दुर केलसी नामक स्थान पर था। उसने बग्धी पर जानेका विचार किया, पर उसे जगह नहीं मिली। दूसरे दिन संबेर चार बजे वह उठा और नहा धोकर चल पड़ा और वावन मील चल कर दो पह-रको भोजनके समय वह एडिवबरा पहुँच गया !

अ० आर्नल्ड अपने शिष्यों से साथ ख्व दौड़ा, तैरा और कुपा करता. था और जो समय वचता था उसमें वह पेड़ लगाया और टहला करता था। वह ऊँचे ऊँचे पहाड़ों पर भी चढ़ा करता था और वहाँकी हवासे उसकी सारी थकावट मिट जाती थी और चित्त प्रफुद्धित हो जाता था। वास्तवमें पहाड़ परकी हवा होती भी बहुत ही ह्यमदायक और पुष्ट-कर है। अधिक मानसिक श्रम करनेसे जो लोग बहुत ही दुर्वल हो गये. हैं उनके लिये पहाड़की हवाको अवसीर ही समझिए।

पर कभी कभी अच्छी बातोंमें भी कुछ दोष मिलते हैं। युरोपका पहाड़ी प्रदेश स्विजरलैण्ड चड़ा ही रमणीक है और बदी वसी चूरके लोग

उसका आनन्द जाता रहता है। अधिक समय तक आराम करते रहने या सुस्तानेसे भी जी ऊब जाता है। बड़े बड़े विदान अपना उच्च श्रेणी-का कार्य्य छोड़ कर जी बहलानेके लिये बहुत ही साधारण कोटिके कामोंमें ठग जाते हैं। जिस प्रकार बढ़िया बढ़िया भोजन करके उनसे जी कब जाता है और तब केवल दाल चावल ही सबसे अधिक स्वादिष्ट जान पड़ता है उसी प्रकार बड़े कामोंको छोड़ कर साधारण काम करनेमें आनन्द मिलता है। ऐसे साधारण काम दूसरोंकी हाध्रमें मले ही तुच्छ और निरर्थक हों, पर उनसे करनेवालेका जी खून बहलता है और उसे पूर्ण विश्राम मिळता है। अगर कोई वैज्ञानिक थोड़ासा गाने-वजानेका अभ्यास कर है, कोई सम्पादक थोड़ी चित्र-कठा सील हे, कोई इंजीनि-थर फोटोग्राफीका शौक कर हे या कोई राजनीतिज्ञ बट्ई या होहार-का कुछ काम जान छे तो उसका फुरसतका समय बड़े ही सुखसे बीत. सकता है और उसका ज्ञान भी बढ़ सकता है। अनेक विद्वान, लेसक, राज्य-संचाहक आदि ऐसे हो गये हैं जो फुरसतके समय कुछ गा-बजा कर या कुने विलियोंसे लेल-कूद कर ही अपना जी बहला लेते थे। केबिछन नामका एक विदान हो गया है जो बहुत ही दारिदावस्थामें भी-अपने यहाँ आठ कुत्ते और पन्द्रह विश्वियाँ रसता था। उसी दादिशव-स्थामें एक दिन जब वह अपने साथ दो और कुत्ते हो आमा तब उसकी स्ती उस पर बहुत निगड़ी थी। हेलवीटियस नामका एक और ठैसक ही गया है जो प्रायः एक कोड़ी बिल्लियाँ अपने यहाँ रसता था। वह उन्हें बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें खिठाता था और उन्हें मखगढ़, साटन तथा रेशमक् कपड़े पहनाता था। एक महात्मा बत्तकों और मुर्गियोंके बहुत शौकीन थे। उनका कथन था—" जब आदमी बुइहा हो जाय तब उसे उचित हैं कि वह कुंछ जानवर पाले और उन्हींसे अपना जी बहुछावें ∤"

लाई अर्सिकन, सर वाल्टर स्काट और लाई बाइरन आदि 🥡

सिवा दो जोंकें भी थीं ! वे कहा करते थे कि ये दोनों जोंकें मुझें बहुत परची हुई हैं! लार्ड बाइटरका घर तो बिलकुल चिड़ियासाना हैं था । एक आदमीने अपने एक मित्रको एक पत्रमें लिखा था-" नौकरों। अतिरिक्त यहाँ दस घोड़े, आठ बड़े बड़े कुत्ते, तीन बन्दर, पाँच बिह्निरं एक गिद्ध, एक कौवा और एक बाज था।" पत्र समाप्त कर चुकतेरे उपरान्त नीचे एक कोनेमें उसने फिर लिखा था-" मेरी गिनतीमें भूत हो गई; क्योंकि जब मैं बड़ी सीढ़ियाँ चढ़ रहा था तब मैंने पाँच मोर

क्सोंके बहुत शौकीन थे। ठार्ड अर्सिकनके पास तो और जानवर्ति

दो मुर्गियाँ और एक सारस भी देखा था। " रैम्बाण्टने एक बन्द पाला था, रिचरने गिलहरियाँ रखी थीं, काउपरने खरगोश पाले थे गाथेके पास एक साँप था, हैटजूडके पास चूहे थे और पैहिसनके पार एक मकड़ी थी !

बहुतसे महात्माओं और विद्वानोंको लड़कोंके साथ खेलनेमें बह आनन्द मिलता है। रिचरने कहा है कि जिस मनुष्यको बचोंके साथ प्रेम न हो, कभी उसका साथ न करना चाहिए। केटो जब तट देख नहीं छेता था कि स्त्रीने छड़केको नहला-धुला कर कपड़े पहना दिं

होता कभी घरसे सबेरे बाहर नहीं निकलता था। सिसरों भी अपरे बच्चोंसे खूब खेठता था। पिट भी छोटे छोटे ठड़कोंके साथ खूब खेंठ करता था और प्रायः खेलमें उनसे लड़ने-झगड़ने भी लगता था। सुर विठियम नेपियर जब बहुत छोटे थे तब वे प्रायः पिटके यहाँ से छने जारे

हैं तब तक वह, चाहे राज्यका कितना ही आवश्यक कार्य्य क्यों ने

करते थे। एक बारका जिक है कि खेळके समय बहुतसे लडुकी मिल कर इंगलेंग्डके प्रधान मंत्रीके मुँह पर कालिल मलना निश्चय किया अंबी महाशय ठढकोंसे ठढने छने। इतनेमें नौकरने आकर सर्वर 🖑 कि दो लाई आपसे मिलनेके लिये आये हैं। पिटने कहा—"उन्हें दूसरे कमरेंमें बैठाओ।" लड़कींसे फिर लड़ाई आरम्भ हुई। लड़के बहुत थे। दस मिनटमें सबने मिल कर किसी तरह प्रधान मंत्री महाश्यको जमीन-पर पटक ही दिया और थोड़ीसी कालिस मी उनके मुँह पर लगा ही दी! तब आपको लड़कोंसे पीछा छुड़ानेकी सूझी। आपने कहा—"उहरों, हो गया।में तुम लोगोंको दुक्स्त तो कर देता पर इन दो बड़े आदिमियोंको अधिक समय तक बैठाना टीक नहीं होगा।" तब लड़कोंने उन्हें एक तौलिया और थोड़ा पानी लाकर दिया। मुँह घोकर पिटने लाडोंसे मेंट की और उनके बिदा होते ही फिर लड़ाई-झगड़ा आरम्भ हो गया। यदि पिटके घर भी कोई वाल-बचा होता तब तो उसके इस इत्यका उतना महत्त्व न होता। पर सबसे बड़ी बात तो यह थी कि उसने आ जन्म विवाह ही नहीं किया था।

लेबनिज प्रायः लड़कोंको पहते समय देखा करता था और बड़े ध्यानसे उनकी बातें सुना करता था। बहुत देर तक इसी तरह बैठा कर वह लड़कोंको मिठाई देकर बिदा कर देता था जार तब फिर अपने काममें लग जाता था। रोमियो रास्ता चलते समय खड़ा होकर लड़कोंका खेल-कूद और उत्पात देखने लग जाता था और इसमें उसे बहुत आनन्द मिलता था। नेपोलियन और वेलिंगटनको भी लड़कोंस बहुत शोक था। नेपोलियन रोमके शिशु-राजाको योदमें लेकर शिशेक सामने खड़ा हो जाता था और उसे दिखला कर सूच मुँह चिदाता था। वेलिंगटन लड़कोंके साथ सेला करता था और उन्हें तरह तरहकी चीजें दिया करता था।

'जो लोग फुरसतका समय आनन्द-पूर्वक बितामा चाहते हों, उन्हें इस प्रकारके किसी छोटे-मोटे विनोदमें लग जाना चाहिए। साधा-रणतः सब लोग सदा ऐसे बड्डे झाम नहीं कर सकते जिनमें उन्हें आनन्द और यूरेनस या बारुणींके दो और उपग्रहोंका पता छगाया था। इन सब उदाहरणोंसे सिद्ध होता है कि मनुष्य प्रत्येक अवस्था और परि-स्थितिमें रह कर अपनी उन्नति तथा मानव-जातिका कल्याण कर सकता है। जान्सनने कहा है कि " यदि वृद्धाक्त्यमें किसी मनुष्यका मन नर जाय और कोई काम करनेके योग्य न रह जाय तो इसमें स्वयं उस मनुष्यका ही दोष है।"

वहुतसे छोगोंने तो वीमारीकी दशामें ही बहुत बड़े बड़े आविष्कार और कार्य्य कर डाले हैं। बात यह है कि विद्या और ज्ञानका प्रेम सदा मनुष्यको उन्नत ही करता है। इसके अतिरिक्त जिस मनुष्यमें विद्याके प्रति अनुराग होता है वह कभी स्वार्थी या नीच नहीं हो सकता। और जिन छोगोंमें किसी विद्या या कलाके प्रति अनुराग नहीं होता वे प्रायः निकम्मे रहते बल्कि तरह तरहसे छोगोंका अपकार करते फिरते हैं। इस प्रकार छोगोंको हानि पहुँचानेकी अपेक्षा मनुष्यके लिये यह कहीं अच्छा है कि वह किसी बिलकुल ही निरर्थक विद्या या ज्ञानके-सम्पादनमें लग जाय।

ं बहुतसे लोगोंको पुरानी किताबें, चित्र या सिक्के आदि जमा करने, का शतक होता है। कोई सिर्फ दोस्तोंके साथ गए लड़ानेका शौंकीन होता है। राजा पंचम चार्ल्स फुरसतके समय बहुत-सी घड़ियोंमें "चानी देकर उन्हें मिला दिया करता था। उसे यह देस कर बहुत ही आश्चर्य होता था कि उनमेंसे कोई दो घड़ियाँ वराबर साथ साथ नहीं चलती थीं, उन सबमें कुछ न बृद्ध अन्तर अवस्य पढ़ जाता था। साम राज-सीने एक ऐसे मले आदमीका निक किया है, जिसने एक प्रकारका ऐसा बोरा निकाला था जिसमें बैठ कर वह अपनी खिड़कीके रास्ते चटपट मलीगें पहुँच जाता था। एक बार रातके समय उसकी स्त्री कहींसे तमाझा देस कर लोटी। उस समय वह सीया हुआ था। उसकी

हार्ड असंकिन, सर वाल्टर स्काट और ठार्ड वाइरन आदि से कुतों के वहुत शौकीन थे। ठार्ड असंकिनके पास तो और जानकी सिवा दो जॉकें भी थीं! वे कहा करते थे कि ये दोनों जोंके मुझ बहुत परची हुई हैं! ठार्ड वाइटरका घर तो बिठकुठ चिडियालानां था। एक आदमीने अपने एक मित्रको एक पत्रमें ठिखा था—''नौकरों अतिरिक्त यहाँ दस घोड़े, आठ बड़े बड़े कुत्ते, तीन बन्दर, पाँच बिह्नि एक गिन्द, एक कोवा और एक बाज था।" पत्र समाप्त कर चुकने उपरान्त नीचे एक कोनेमें उसने फिर ठिखा था—''मेरी गिनतीमें मू हो गई; क्योंकि जब में बड़ी सीढ़ियाँ चढ़ रहा था तब मैंने पाँच मो दो मुर्गियाँ और एक सारस भी देखा था। " रैम्बाण्टने एक बन्द पाठा था, रिचरने गिठहरियाँ रखी थीं, काउपरेन खरगोश पाठे ं गाथेके पास एक साँप था, ठैट्यूडके पास चूहे थे और पेठिसनके पा एक मकड़ी थी!

बहुतसे महात्माओं और विदानोंको छड़कोंके साथ खेलनेमें क आनन्द मिलता है। रिचरने कहा है कि जिस मनुष्यको बच्चों साथ प्रेम न हो, कभी उसका साथ न करना चाहिए। केटो जब ते देख नहीं छेता था कि स्त्रीने छड़केको नहछा-धुछा कर कपड़े पहना दिं हैं तब तक वह, चाहे राज्यका कितना ही आवश्यक कार्य्य क्यों होता कभी घरसे सबेरे बाहर नहीं निकछता था। सिसरो भी अप बच्चोंसे खूब खेछता था। पिट भी छोटे छोटे छड़कोंके साथ खूब खेल करता था और प्रायः खेळमें उनसे छड़ने-झगड़ने भी छगता था। स विलियम नेपियर जब बहुत छोटे थे तब वे प्रायः पिटके यहाँ खेडने जोड़ करते थे। एक बारका जिक है कि खेळके समय बहुतसे छड़कों मिल कर इंग्लैण्डके प्रधान मंत्रीक मुँह पर कालिल महना निश्चय किया मंत्री महाशय छड़कोंसे छड़ने छने। इतनेमें नौकरने आकर समर है कि दो ठाई आपसे मिलनेके लिये आये हैं। पिटने कहा—"उन्हें दूसरे कमरेमें बैठाओ।" लड़कोंसे फिर लड़ाई आरम्म हुई। लड़के बहुत थे। दस मिनटमें सबने मिल कर किसी तरह प्रधान मंत्री महाशयको जमीन-पर पटक ही दिया और थोड़ीसी कालिस भी उनके मुँह पर लम्म ही दी! तब आपको लड़कोंसे पीछा छुड़ानेकी सूझी। आपने कहा—"ठहरो, हो गया। मैं तुम लोगोंको इस्तत तो कर देता पर इन दो वड़े आदमियोंको अधिक समय तक बैठाना ठीक नहीं होगा।" तब लड़कोंने उन्हें एक तौलिया और थोड़ा पानी लाकर दिया। मुँह घोकर पिटने लाहोंसे मेंट की और उनके विदा होते ही फिर लड़ाई-झगड़ा आरम्म हो गया। यदि पिटके घर भी कोई बाल-बचा होता तब तो उसके इस इत्यका उतना महत्त्व न होता। पर सबसे बड़ी बात तो यह थी कि उसने आ जन्म विवाह ही नहीं किया था।

लेबनिज प्रायः लड़कोंको पढ़ते समय देखा करता था और बड़े स्थानसे उनकी बातें सुना करता था। बहुत देर तक इसी तरह बैंद्रा कर वह लड़कोंको मिटाई देकर बिदा कर देता था आर तब फिर अपने काममें लग जाता था। रोसियो रास्ता चलते समय खड़ा होक्त अलड़कोंको सेल-कूद और उत्पात देखने लग जाता था अर इसमें उसे बहुत आनन्द मिलता था। नेपोलियन और देलिगटनको भी एड़कोंसे बहुत शौक था। नेपोलियन रोमके धिश्व-गानको भी एड़कोंसे बहुत शौक था। नेपोलियन रोमके धिश्व-गानको भी एड़कोंसे बहुत शौक था। नेपोलियन रोमके धिश्व-गानको भी एड़कोंसे बहुत शौक था। वेलिगटन लड़कोंके साथ सेला करता था और उसे दिलल कर सूत्र मुंग चिद्याता था। वेलिगटन लड़कोंके साथ सेला करता था और उसे नाह तरहकी चीजें दिया करता था।

'जो लोग फुरसतका समय आनन्द-पूर्वक विताना चाहते हों, उन्हें इस प्रकारके किसी होटे-मोटे विनोद्में छम जाना चाहिए। साधा-रणतः सब लोग सदा ऐसे बहु काम नहीं का मकते जिनमें उन्हें जानन्द

B CARLES SALES

一一 ながらい ないない かいかんしんしん

मिलता हो; क्योंकि अधिक समय तक उन्हीं कामोंको करके मन ब्रह्मी लाना उनकी बित्तके बाहर होता है। पर इस प्रकारके छोटे-मोदेशी क्योंक बिना सर्चके और सब जगह पूरे किये जा सकते हैं। और वास्त-

विक सुख भी इन्हीं छोटी छोटी बातोंसे ही मिलता है। बहुतसे लोग है आनन्द प्राप्त करनेके लिये " बगलमें लड़का, शहरमें ढिंढोरा " बाली क कहावत पूरी करते हैं और जी बहलानेके लिये बहुत कष्ट उठाते और बहुते

बड़े प्रपंच रचते हैं। ऐसे लोग यदि इस प्रकारके छोटे-मोटे कामोंका है। इसे लोग करें तो उन्हें इतना आनन्द मिले कि वे बड़े बड़े मेले तमाहों अदि भूल जायें। प्रत्येक मनुष्यके लिये एक ऐसे ही साधारण पर सुस-

दायक कामकी बहुत आवश्यकता है जिसमें वह जब जी चाहे तब हा। सके और तरन्त अपना जी बहुहा सके।

सके और तुरन्त अपना जी बहला सके ।

जिस मनुष्यका सारा समय तरह तरहके कामोंमें बँटा रहता हैं

उसके दिन बढ़े ही आनन्दसे बीतते हैं। जिस समय परिश्रम करता

करता मनुष्य थक जाय उस समय किसी साधारण काममें छग कर
अपना जी बहुँ छा छे; उसकी सारी थकावट दूर हो जायगी और उसमें
काम करनेकी नई शांकि आ जायगी। इस प्रकार फुरसतका समय साधारण विद्या-विनोदमें छगा कर बहुतसे छोगोंने बढ़े बढ़े आविष्कारतक कर

डाछे हैं। चार्ल्स व्हीटस्टोन पहले बाजे बनाया करता था; पर फुरसतके

हाले हैं। चार्ल्स व्हीटस्टोन पहले बाजे बनाया करता था; पर फुरसतके किस्मय शब्दकी उत्पत्ति और गति आदि पर विचार करते करते उसते किस ति कारके द्वारा समाचार भेजनेकी तरकीब हुँद निकाली। नाइप फौजमें नौकर किस; पर उसे भौतिक विज्ञानका शौक था। इस क्रिये उसने फोटोग्रास्क फीका आविष्कार किया। मि० लैसलका असली काम अत्तारीका था

पर उसे ज्योतिषका भी शौक था। उसने एक बहुत बादिया दूरवीन के बनाई थी, जिसकी सहायतासे उसने छःसीसे अधिक नीहारिकाओं क्योरायनके नचे तारे, नेपचून या वरुणके उपग्रह, शनिके आठवें उपग्रह

और यूरेनस या वारुणीके दो और उपग्रहोंका पता लगाया था। इन सब उदाहरणोंसे सिद्ध होता है कि मनुष्य प्रत्येक अवस्था और परि-स्थितिमें रह कर अपनी उन्नति तथा मानव-जातिका कल्याण कर सकता है। जान्सनने कहा है कि " यदि वृद्धावस्थामें किसी मनुष्यका मन नर जाय और कोई काम करनेके थोग्य न रह जाय तो इसमें स्वयं उस मनुष्यका ही दोष है।"

बहुतसे लोगोंने तो वीमारीकी दशामें ही बहुत बहे बढ़े आविष्कार और कार्य्य कर डाले हैं। बात यह है कि विद्या और ज्ञानका प्रेम सदा मनुष्यको उन्नत ही करता है। इसके अतिरिक्त जिस मनुष्यमें विद्याके प्रति अनुराग होता है वह कभी स्वार्थी या नीच नहीं हो सकता। और जिन लोगोंमें किसी विद्या या कलाके प्रति अनुराग नहीं होता वे प्राय: निकम्मे रहते विल्क तरह तरहसे लोगोंका अपकार करते फिरते हैं। इस प्रकार लोगोंको हानि पहुँचानेकी अपेक्षा मनुष्यके लिये यह कहीं अच्छा है कि वह किसी विलकुल ही निर्थक विद्या या ज्ञानके-सम्पादनमें लग जाय।

ं बहुतसे ठोगोंको पुरानी किताबें, चित्र या सिक्के आदि जमा करने, का शतक होता है। कोई सिर्फ दोस्तोंके साथ गण छड़ानेका शौकीन होता है। राजा पंचम चार्ल्स फुरसतके समय बहुत-सी घड़ियोंमें "चाबी देकर उन्हें मिछा दिया करता था। उसे यह देख कर बहुत ही आश्चर्य होता था कि उनमेंसे कोई दो घड़ियाँ बराबर साथ साथ नहीं चळती थीं; उन सबमें कुछ न कुछ अन्तर अवश्य पढ़ जाता था। साम राज-सेन एक ऐसे मेळे आदमीका जिक्क किया है, जिसने एक प्रकारका ऐसा बोरा निकाला था जिसमें बैठ कर वह अपनी सिड़कीके रास्ते चटपट मळीमें पहुँच जाता था। एक बार रातके समय उसकी छी कहींसे तमाशा देस कर ठोटी। उस समय वह सोया हुआ था। उसकी

93

गाड़ीकी खड़-खड़ाहट सुन कर उसने समझा कि मकानमें आग लगी है और उसे बुझानके लिये लोग पम्प लाये हैं । उसने चट अपना बोस उठाया और खिड़कीके रास्ते वह गलीमें पहुँच गया जहाँ सामने ही उसे गाड़ी परसे उतरती हुई उसकी स्त्री मिली।

उपर जितनी बातें बतर्लाई गई हैं उनसे सिद्ध होता है कि प्रत्येक मनुष्यको और विशेषतः मानसिक श्रम करनेवालेको सदा संयम और नियम-पूर्वक रहना चाहिए और कभी अध्ययन, व्यायाम, मोजन, पान और यहाँ तक कि विश्राममें भी अति न करनी चाहिए। लार्ड बेकनने कहा है—" प्रकृति पर विजय पानेका सबसे अच्छा उपाय यह है कि हम उसकी आज्ञा मानें।" और प्रकृतिका सर्व-प्रधान निथम यह है कि हम कभी किसी काममें अति न करें। जीवनको सुख-पूर्ण और फलतः दीर्घ बनानेका सबसे अच्छा उपाय यही है।

मनुष्यके किय संयमकी भी बड़ी भारी आवश्यकता है। बहुतसे प्रा-चीन विद्वानोंका तो यहाँ तक मत हैं कि प्रतिभाका पाछन-पोषण संयम-से ही होता है। सबसे पहला संयम तो भोजनमें होना चाहिए। अन्न न मिलनेके कारण उतने अधिक लोग नहीं मरते जितने अधिक भोजन करनेके कारण मर जाते हैं। प्रायः मानसिक श्रम करनेवालोंकी पाचन-शक्ति बहुत ही दुवल होती हैं; अतः जो कुछ वे साते हैं वह उनके लिये बहुत अधिक होता है। और बहुत अधिक भोजन दिमागको सराब करता और उसका वल घटाता है। संसारमें जितने बड़े वड़े महात्मा हो गये हैं वे सब बहुत ही परिमित आहार-विहार आदि करते थे। एक महात्माका उपदेश है—"यदि तुम अपने मनसे पूरा और ठीक काड़ लेना चाहते हो तो सदा अपने शरीरका ध्यान रखो।" ठीक तरहसे काड़ करनेके लिये दोनोंकी जीवनी-शक्तिको बनाये रखनेकी बहुत बदी अदि इयकता है। वहुतसे दुर्बल मनुष्योंने भी केवल संयमके कारण ही दीर्घ-जीवन प्राप्त किया है। ऐसे मनुष्योंके लिये मृत्यु भी कभी कष्टदायक नहीं होती। अन्त समय वे नानों लम्बी यात्रा करके सोनेके लिये जाते हैं। एक महाप्रस्थका नियम था कि जब तक उसे भुल नहीं लगती थी नब

तक वह कभी भोजन नहीं करता था; जब उसका जी नहीं चाहता था तब वह कभी अध्ययन नहीं करता था; नित्य वह कुछ न कुछ काम करता था, पर कभी वहुत अधिक काम न करता था; और उसमें सबसे बढ़ कर यह बात थी कि वह सदा प्रसन्न ग्हता था । मोजनके विषयमें मिडनी स्मिथने ठार्ड मेरेको एक पत्रमें ठिखा था कि यदि आप सदा प्रसन्न और सुखी रहना चाहते हों तो आप जितना भोजन और पान कर सकते हों सदा उसका आधा करें । अधिक भोजनसे होनेवाठी हानियाँ और अल्प भोजनसे होनेवाले ठाभ इतने अधिक हैं कि सहजमें

मिताहारी होनेके अरिरिक्त इस वातकी भी बहुत बड़ी आवश्यकता है कि मनुष्य कभी किसी प्रकारके नशे या भादक दृश्यका व्यवहार न करे। साधारणतः लोग अधिक पृष्ट होनेके लिये नशेका व्यवहार करते हैं; पर शरीर पर उसका परिणाम उलटा ही पड़ता है। किसी प्रकारका मादक दृष्य सेवन करनेके थोड़ी देर बाद तक शरीरमें

उनकी गणना नहीं हो सकती; हाँ विचारवान पाउक स्वयं उनका अनु-

मान कर सकते हैं।

अवस्य कुछ अधिक बरु और फुर्ती मालूम होती है; पर वह वह और वह फुर्ती शीव ही नष्ट हो जाती है और उसके स्थान पर आरुस्य और शिथिलता आ जाती है। माद्क दृज्यके सेवनका अभ्यास हो जाने-का मुख्य कारण यही है कि उस समय मनुष्यको फिर नये बल और फुर्तीकी आवस्यकता होती है, जिसकी प्राप्तिके लिये उसे फिर उस मादक द्रायका सेवन करना पद्धता है। इस प्रकार मानों हम अपने बल

3

और जीवन-शक्तिकी जत्दी जल्दी आहुति देने रूग जाते हैं और वरा--बर मृत्युके समीप होते जाते हैं। अतः प्रत्येक मनुष्यको सब प्रकारके मादक द्रव्योंसे सदा बचना चाहिए।

अब सोनेको छीजिए। साधारणतः यही माना जाता है कि अधिक. सबेरे सोकर उठना बहुत ही छामदायक है; और वास्तवमें बहुतसे अंशों- में यही ठीक भी है। प्रातःकाठ उठनेसे मनुष्य नीरोग और प्रसन्न रहता है और दिन भर बहुत अच्छी तरह अपने सब काम करता है। पर कुछ छोगोंका मत है कि मनुष्यको देर तक सोना चाहिए। डाक्टर फाउठरेन कहा है कि जब तक शरीर स्वस्थ न हो जाय तब तक बरा- बर सोये रहो। अधिक सोना अवश्य छामदायक है; पर हमारी समझ- में सूर्योद्यके उपरान्त अधिक देर तक सोना कभी छामदायक नहीं हो सकता। जो छोग सूर्योद्यके उपरान्त अधिक देर तक सोना कभी छामदायक नहीं हो सकता। जो छोग सूर्योद्यके उपरान्त अधिक उपरान्त अधिक देर तक सोने कमी छामदायक नहीं अधिक अवश्य सोना चाहिए, पर उस आधिक्यकी पूर्ति जल्दी सोकर, की जानी चाहिए। रातको नौ बजे सो जाना और प्रातःकाछ पाँच बजे उठ वैठना ही अधिक छामदायक है। एक मनुष्यके छिये आठ घण्टेकी नींद यथेष्ट है।

जो होग संयम-पूर्वक रहते, थोड़ा भोजन करते, मादक द्रव्योंसे बचते और यथेष्ट सोते हैं वे तो दीर्घ-जीवी होते ही हैं; पर कुछ विशिष्ट विषयोंका अध्ययन और मनन करनेवाले लोग भी दीर्घ-जीवी होते हैं। प्रकृति-सम्बन्धी विषयों और सिद्धान्तोंका अध्ययन करनेवाले और राजनीतिज्ञ लोग अपेक्षाकृत दीर्घ-जीवी होते देंसे जाते हैं। बात यह है कि प्रकृति और सत्यका अन्वेषण कठिन मले ही हो, पर वह बहुत ही आनन्ददायक होता है। हफलैण्डने "दीर्घ-जीवी होनेकी कला" नामक जो पुस्तक लिखी है उसमें उसने बतलाया है —गृद्ध विचार करनेवाले दार्शनिक सदा दीर्घ-जीवी होते हैं। विशेषत वे दार्घ-

निक और भी दीर्घ-जीवी होते हैं जो प्रकृतिका अन्ययन और मनन करते हैं । नवीन महत्त्व-पूर्ण सत्य-सिद्धान्तोंके अन्वेषणसे उन्हें स्वर्गीय सुख मिलता है । और यही स्वर्गीय मनुष्यके जीवनको दीर्घ करनेका सर्व-प्रधान साथन है । " तात्पर्य्य यह कि जो मनुष्य सदा सुखी और प्रसन्न रहता है वह अवस्य दीर्घ-जीवी होता है। दीर्ध-जीवी होनेका दूसरा साधन सदाचार और श्रेष्ठ जीवन है। डा॰ मालिसने प्रसिद्ध दीर्घ-जीवी मनुष्योंकी एक तालिका वर्नाई है और उसके अन्तमें छिला हे-" मैंने चाहा था कि इसमें दुराचारी मनुष्योंके भी नाम रखूँ, पर मुझे एक भी दुराचारी दीर्ध-नाधी न मिळा। " इससे सिन्द्र होता है कि सदाचार और दीर्घ जीवनका भी धनिष्ट सम्बन्ध है। साथ ही इसी सदाचार पर ही मनकी प्रसन्नता भी निर्भर करती है; क्योंकि हुराचारी मनुष्य कभी प्रसन्न और सुसी रह ही नहीं सकता। दार्शनिकों आदिके आतिरिक्त राजनीतिज्ञ और राज्य-संचालक आदि भी दीर्घ-जीवी होते हैं। जो लोग दूसरोंके जीवन-को सुख-पूर्ण बनानेका पथल्न करते हो स्वयं उनके जीवनका सुख-पूर्ण और फलत: दीर्घ होना बहुत ही स्वाभाविक है। वकील, बेरिस्टर और जज आदि भी प्रायः दीर्घ-जीवी होते हैं। इसका कारण कदाचित यहीं है कि वकीं और जजों आदिको बीच बीचमें विश्राम करने-का भी यथेष्ट अवसर मिलता है। पर दुर्भाग्य-वहा लेसक और कवि आदि प्रायः अल्प-जीवी होते हैं । और इसका कारण यही है कि साहित्य-सेवा उनके लिये नहोंसे भी बढ़ कर हो जाती है। वे परोप-कार तो अवस्य करते हैं; पर परोपकारीके मनको जो प्रमन्नता होनी चाहिए उस प्रसन्नताका वे भोग नहीं करते। वे सदा काममें ठमे रहते हैं और कभी विश्राम नहीं करते । और यही प्रसन्नता तथा विश्रामका अभाव जीवनके दीर्घ होनेमें बाधक होता है।

## आठवाँ प्रकरण।



#### शहर और देहात।

#### ----

मुह आवश्यक नहीं कि बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े लोग उत्पन्न हों ही।
बित्क शहरका जीवन और निवास तो बहुतसे अंशों में छोटे आदिमयोंको उत्पन्न करनेके लिये ही अधिक उपयुक्त और अनुकूल है। शहरों में या
तो व्यापार अधिक होता है और या ऐश-आराम; और ये ही दोनों बातें
मानिसक उन्नतिमें बहुत वाधक होती हैं। शहरमें रहनेबाले बालकोंकी मानिसक उन्नति नियमित और स्वामाविक नहीं होती बल्कि अनियमित और अस्वामाविक होती है। शहरमें रहनेवाले लड़के बहुत
तेज और चलते हुए होते हैं और बड़े होने पर जब वे अपने कामेंम
लग जाते हैं तव उनकी मानिसक उन्नति वहीं हक जाती है।

नागरिक जीवनको मानसिक कार्य्यका शत्रु ही समझना चाहिए। नगरोंमें क्षोम उत्पन्न करनेवाली बार्ते बहुत अधिक होती हैं; और शान्ति तथा विश्रामके साधन बहुत कम होते हैं। नगर-निवासी दिन भर अपने काम-धन्धेमें ही लगे रहते हैं; बहुत हुआ तो उन्होंने कोई अखबार पढ़ लिया या आधी रात तक जाग कर थिएटर—सरकस या और कोई मेला-तमाशा देख लिया। ऐसे मनुष्योंकी कभी मानस्मिक या आत्मिक उन्नति नहीं हो सकती; वे लखपती और करोड़पती भले ही बन जाय।

प्रायः सभी देशोंके सभी महापुरुष देहाती होते हैं । इसका कार्यणः भी बहुत ही स्पष्ट है । शहरमें बहुतसे छोग रहते हैं; कोई एक दूसरेकों जानता-पहचानता नहीं । सब अपने अपने काममें छगे रहते हैं है

बहुत बड़े बड़े शहरोंमें तो यहाँ तक होता है कि एक ही मकानमें रहने-वाले बहुतसे लोग एक दूसरेको नहीं जानते ! शहरमें रहनेवाले लोग या तो अपना काम-धन्धा करना जानते हैं और या अपनी जरूरतें पूरी करना और ऐश-आराम करना । आगे बढ्नेकी उन्नेजना उन्हें मिलती ही नहीं । पर देहातियांका जीवन इससे वहत मिन्न होता है। उनमेंसे प्रत्येकका कुछ व्यक्तित्व और कुछ उत्तर-दायित्व होता है। इसके अतिरिक्त उन्हें बहुतसे ऐसे काम स्वयं करने पड़ते हैं जो शहर-वालांके लिये दूसरोंको करने पड़ते हैं। देहातमें मनको श्रुट्य करने और बहकानेवाळी वातें भी नहीं होतीं जिससे मनुष्यको उन्नति करनेका यथेष्ट अवसर मिलता है । हर एक देहाती अपने पड़ोसियोंको जानता हैं और उसके पड़ोसी उसे जानते हैं । उसके मित्र प्रायः ऐसे होते हैं जिनका साथ आजन्म रहता है । और किसी युवकके लिये बहुतसे लोगोंके साथ जान-पहचान पैदा करनेकी अपेक्षा किसी एक मले आद-मीसे गाढ़ी मित्रता कर लेना बहुत अच्छा है । उस अपने साथियोंके साथ बरावर काम पहता है। उस पर सब वातोंका अच्छा प्रभाव पहला है और यदि उसका मन शुद्ध हो तो वह पूर्ण सदाचारी हो जाता है। केवल उंसकी भाषामें ही देहातीपन नहीं होता, बल्कि आचार-विचार और व्यवहार आदिमें भी देहातीयन होता है जो कि शहरातीयनसे कहीं अधिक शुद्ध और श्रेष्ठ होता है।

देहाती बालकको देखनेके लिये चाहे थोड़ी ही चीजें मिलें, पर वह उनका निरीक्षण बहुत ही अच्छी तरह करता है। इसका कारण यह है कि एक तो वे चीजें अविक मनोहर और आकर्षक होती हैं और दूसरें यह कि वे उसके सामने अविक समय तक रहती हैं। यह एक साधारण नियम है कि जो चीज जल्दीसे हमारी आँखोंके सामनेसे निक्छ जाय वह न तो हमारे लिये अविक मनोरंजक होती है और न अधिक समय तक हमें उसकी स्मृति रहती है। इसी लिये देहातमें रहने-

वालोंको प्रकृति और मनुष्योंका पूरा पूरा ज्ञान होता है। देहातों और दियां में सब लोग एक दूसरेको जानते हैं। देहाती बालकोंको प्रत्येक निष्यके अच्छे और बुरे कामोंका पूरा पूरा पता रहता है। उन्हें अपने वंशका इतिहास भी अच्छी तरह मालूम रहता है। पर बढ़े बढ़े शह- हैं रोमें जहाँ कि बहुतसे लोग रहते हैं, कोई एक दूसरेको नहीं जानता। कि इसी लिये उनमें पारस्परिक सहानुभूति और प्रेम-भावका भी अभाव ही रहता है। गाँवोंकी अपेक्षा नगरोंमें सामाजिक सम्बन्ध बहुत दूर जा पड़ता है।

शहरके छड़के अवस्य ही जल्दी सयाने हो जाते हैं; पर देहाती छड़कोंमें सयाने होनेके समय उनकी अपेक्षा कई विशेषताएँ होती हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि देहाती सब काम अपने ही बल पर करता है और उसे अपने बहुतसे काम स्वयं ही करने पड़ते हैं। इस प्रकार उसे स्वावलम्बनकी बहुत ही अवस्यक और महत्त्व-पूर्ण शिक्षा मिलती है। अब जब वह किसी नगरमें पहुँच जाता है तब कुछ तो चिकत और कुछ प्रसन्न होता है। वह अपने आपको एक नये संसारमें पाता है; उसमें आकांक्षाएँ उत्पन्न होती हैं जिनकी पूर्तिके प्रयत्नमें वह लगता है। और तब वह ह

जरभा हाता है। जनका पूर्तक प्रयत्नम वह लगता है। जार तब वह है बहुधा रुन्नित करता हुआ वहुत ही अच्छे दरजे तक पहुँच जाता है। इस प्रकार शहरवाले वालककी अपेक्षा देहातका बालक अच्छी उन्नित कर लेता है। एक विद्वानका मत है—" ज्ञान और राजनीतिके बढ़े बढ़े के क्षेत्रोंमें प्रायः महापुरुष उत्पन्न करनेकी शक्ति नहीं होती। जहाँ माता- पिताकी शक्ति आप ही क्षीण होती रहती हो वहाँके बालकोंमें शक्ति- का अभाव होना बहुत ही स्वामाविक है। इसी लिये राजरीति, विज्ञान या कला अपदिके जितने बढ़े बढ़े पण्डित हुए हैं उनमेंसे बहुत ही कि मार्रे हुआ हो।"

देहातमें रहनेवाले लोगोंकी प्रकृतिके मिन्न भिन्न अंगोंके निर्राक्षण-का बहुत अच्छा अवसर मिलता है। वे पशु-पक्षियों और कीट-पतंगीं आदिके सम्बन्धमें बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और वनस्प-तियों आदिके विषयमें बहुत-सी वातोंसे परिचित हो सकते हैं । एकान्त-वासका सुख भी वे बहुत अच्छी तरह भोग सकते हैं और फलतः वे बहुत कुछ काम भी कर सकते हैं। बहुत उच्च श्रेणीका कार्य्य, विचार या मनन आदि करनेके लिये यह बात बहुत ही आवस्यक है कि मनुष्य किसी ऐसे एकान्त स्थानमें रहे जहाँ उसे पूर्ण शान्ति मिछे और जहाँ मनको विचलित या शुब्ध करनेवाला कोई साधन न हो। और ऐसा एकान्त स्थान केवल देहातोंमें ही मिल सकता है। नगरोंमें तो स्वप्रमें भी उसके दुर्शन नहीं हो सकते।एकान्त-वास कभी मनुष्यकी शिक्षा और ज्ञान-वृद्धि आदिमें बाधक नहीं हो सकता; बल्कि उससे इन वातोंमें वहत कुछ सहायता मिलती है। अच्छी तरह विचार और मनन केवल एकान्तोंमें ही हो सकता है। एकान्तमें :ही मनुष्यकी सब वस्तुओंके निरीक्षणका अवसर मिलता है। एकान्तमं ही वह शान्त, सन्तुष्ट ऑर अपने आपमें **हीन** रहता और एकान्तमें ही वह सत्य सिद्धान्तोंका अन्वेषण कर सकता है। इसी छिये बड़े बड़े महातमा विद्वान और वैज्ञानिक एकान्त-वासमें ही अपना अधिकांश समय व्यतीत करते हैं और वहुँा उन्हें स्वर्गीय सुख मिलता है। अपने उस एकान्त-वासके और उसमें मिलनेवाले स्वर्गीय सुसके सामने वे जनपदोंके निवास और राज-सुसको मी तुच्छ और हेय समझते 🕏 । टीकेका आविष्कार करनेवाला डा॰ जेनर गाँवमें ही रहता था । एक बार उसके एक मित्रने उससे आग्रह किया था कि नामं मेरे साथ चल कर लण्डनमें रहो; पर उसने अपना गाँव छोड़नेसे इन्कार कर दिया था। जब उसने जेनरसे कहा कि मला हमें वह अँगूठी तो विस्ताओं जो स्ताके सम्राट्ने तुम्हें भेजी हैं, तब उसने उत्तर दिया-

" उसे छोड़ो आओ, चलो बागमें चलें और वहाँ तितलियोंकी शुनगुनाहट सुने ।"

वर्द्धस्वर्थ और सुदे देहातमें ही रहते थे। सुदेकी तबीयत तो लण्डनके ब्रिटिश म्यूजियमके पुस्तकालयमें बैठे बैठे भी घनराती थी और उसे अपना गाँव याद आया करता था । सिडनी स्मिथने अपने एकान्त-वास-के सम्बन्धमें एक मित्रको लिखा था--" मैं आज-कल प्रायः एकान्तमें रहता हूँ और मेरा विश्वास है कि मैं इस प्रकार रह कर अपने दोष दर करता और अपने आपको सुधारता हूँ । '' उसे पशुओं आदिसे इतना प्रेम था कि उसने अपने खेतमें काठका एक बड़ा चौखटासा लगा रखा था, जिसके साथ सब तरहके जानवर—मेमनोंसे लेकर बैल तक—आ-कर अपना शरीर रगड़ते और खुजलाते थे। अपने प्रायः सभी सर्व-श्रेष्ट लेख उसने देहातमें ही बैठ कर लिखे थे।कारलाइलका जन्म तो देहातमें हुआ ही था, उसका अधिकांश जीवन भी देहातमें ही बीता था। जिस समय सन् १८३३ में, एमर्सन उससे मिलने गया था उस समय वह ऐसे एकान्त स्थानमें रहता था जहाँ किरायेकी गाड़ी भी न जा सकती थी, और जहाँ पनद्रह मीछके घेरेमें बात-चीत करनेके छिये एक पादरीके सिवा और कोई आदमी ही नहीं था। जी बहलानेके लिये उसके मास पुस्तकोंद्रे अतिरिक्त और कोई साधन ही नहीं था । गोल्डस्मिथका भाम-प्रेम उसके कई यन्थोंसे खूब झलकता है । वाल्टर स्काट तो सभी बातोंमें पूरा पूरा देहाती था। बाल्यावस्थामें ही उसमें ग्राम-प्रेम उत्पन्न हुआ था। उसने अपने घरके चारों तरफ बहुतसे ग्रेड़ अपने हाथसे रुगाये थे। उसने अपने उपन्यासोंमें स्काटलैण्डके गाँवोंका जो सुन्दर और इदय-प्राही वर्णन किया है केवल उसी वर्णनको पढ़ कर युरोप और अमेरिका आदिके बहुतसे लोग स्काटलैण्डकी शोमा देखनेके लिये जाते थे। उसकी कलममें मानों जादू भरा था । स्काटलैण्डके उन पहाडी

स्थानोंमें जहाँ पहले कभी कोई झाँकता भी न था, सिर्फ उसकी कलमकी कुपासे वहाँ पहुँचनेवाले यात्रियोंके लिये बहुतसी रेलें, सड़कें और होटर बन गये हैं। रिचरने अपने आत्म-चरित्में जन्मभूमिका महत्त्व बतलाते हुए लिसा है कि " कोई कवि किसी वहे शहरमें जन्म न हे और न वहाँ पाला-पोसा जाय । यदि हो सके तो उसका जन्म और पालन किसी गाँव, देहात या छोटे कसबेमें ही हो । " उसकी सम्मतिमें बड़े नगरोंका बालकके कोमल मन पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है: बाल्या-वस्थामें ही उसमें बहुत कुछ शिथिलता आ जाती है। वह पहलेसे ही बड़ी बड़ी चीजें देखता रहता है, जिसके कारण उसके मनमें कोई उचा-कांक्षा नहीं रह जाती; और प्रायः वह किसी छोटेसे गाँवमें जानेकी इच्छा करता है। शेक्सपियर, वर्न्स, काउपर और थामसन सभी देहाती थे। और इसी लिये उन लोगोंने याम्य-जीवनके बहुत ही सुन्दर चित्र र्लीचे हैं। वर्ड्सवर्थ तो प्रकृति देवीका वहुत ही बड़ा भक्त था। वह सदा जंगलों और पहाड़ोंमें घूमा करता था। सर फिलिप सिडनी, बालर, वर्क, डिसराइली, पोप, शेन्सटन और वाइरन न्यादि सभी देहातोंमें रहा करते थे।

यह तो हुई अँगरेजी कवियों और विद्वानों आदिकी बात । अब अपने देश भारतवर्षको लीजिए, जो सदासे कृषि-प्रधान रहा है और जहाँका प्राम्य-जीवन संसारके प्रायः सभी देशोंके प्राम्य-जीवनसे कहीं अच्छा माना जाता है । प्राम्य और प्राकृतिक शोभाका जितना अच्छा वर्णन हमारे यहाँके प्राचीन कवियोंने किया है उतना अच्छा वर्णन कदाचित् ही और किसी देशके कवियोंने किया हो; और एकान्त-वास-का जितना अधिक महत्त्व हमारे यहाँके विद्वानों और महात्माओंने समझा है उतना कदाचित् ही किसी अन्य देशके विद्वानों और महात्माओंने समझा है उतना कदाचित् ही किसी अन्य देशके विद्वानों और महात्माओंने समझा हो । बहुत प्राचीन और इतिहास-पूर्व वैदिक कालमें

तो लोगोंका ग्रामीण और ग्राम-प्रेमी होना स्वामाविक ही था; पर उसके उपरान्त निरन्तर उन्नति होने पर भी और बड़े बड़े नगरोंके बस जाने के

धर भी यहाँके महात्माओंका ग्राम-प्रेम नहीं छूटा था। हमारे यहाँके रें आदि कवि वाल्मीकि और व्यासने रामायण और महाभारतमें स्थान-

स्थान पर जिस सुन्दर प्राकृतिक शोभाका वर्णन किया है उसी सुन्दर मिक्टा करते थे। वाल्मीकि कृत पम्पासरका वर्णन पढ़ कर आँसोंके सामने मानों चित्र-सा सिंच जाता है। महाकवि कालिदासने रघुवंश,

कुमारसम्भव और सबसे बढ़ कर मेघदृतमें प्राक्वातिक, याम्य, पार्वतीय और वन-शोभाका जैसा अच्छा वर्णन किया है वैसा अच्छा सटीक, सूक्ष्म, मनोहर और आँखोंके सामने चित्र सड़ा कर

देनेवाला वर्णन संसारके किसी साहित्यमें कदाचित ही मिले।. कालिदासके जीवनका अधिकांश यदि देहातों, जंगलों और पहाड़ोंकी शोभा अच्छी तरह निरखनेमें न बीता होता तो वे कभी इनती उच्च कोटिका वर्णीन हमारे सामने उपस्थित न कर सकते। कुमारसम्भवके,

पहले संगमें हिमालयका और तीसर संगमें वसन्त ऋतुका जो सुन्दर कीर समीचीन वर्णन है वह क्या कभी बिना सूक्ष्म दृष्टिसे निरीक्षण किये ही हो सकता है ? रघुवंशके तेरहवें संगमें जहाँ महाक्षिने पुष्पक विमान पर चलते हुए रामचन्द्रके मुँहसे सीताको निचेके सागर, केवन, पम्पासर, पंचवटी, गोदावरी और अगस्त्य, सुतीक्षण, ऊर्ववाह, केवन, पम्पासर, पंचवटी, गोदावरी और अगस्त्य, सुतीक्षण, ऊर्ववाह,

शरमंग तथा अत्रिके आश्रम आदि, गंगा-यमुनाका संगम और सर्वा नदी आदि दिसाते हुए जो वर्णन कराया है वह कितना अद्भुत और अमूत भूव हैं और उससे कविके कितने प्रकृति-प्रेमका परिचय मिलता है? मेघदूत हैं तो मानों इस प्रकारके वर्णनका अन्त ही कर दिया है। बलके यह कितना चाहिए कि कालिदासने प्रकृति-देवीका मही माँति निर्माहरी

करके जो आनन्द और अनुभव प्राप्त किया था, सर्व-साधारणको वही आनन्द और अनुभव प्राप्त कराने तथा आकाश-मार्गसे जानेवालेकी नीचेक वनों, पर्वतों, नदियों और प्रदेशों आदिकी दिखाई पड़ने-वाली शोभांका वर्णन करनेके उद्देश्यसे ही मेधदूतकी रचना की थी। महाकवि माघका तो प्रकृति-निरीक्षण और वर्णने और भी वड़-चढ़ कर है। इसके अतिरिक्त संस्कृतके और प्रायः जितने छोटे बढ़े कवि हैं सबको प्रकृतिसे बहुत प्रेम था, जिसका परिचय उन्होंने अपने अपने काव्योंमें दिया है। इस स्थान पर कदाचित यह बतलानेकी आवश्यकता न होगी कि प्रकृतिकी पृरी पूरी शोभा गाँवोंमें रहने और जंगलों-पहाड़ोंमें घूमनेवालांको ही दिसाई पड़ती है; बड़े बड़े नगरोंमें रहनेवालोंके भाग्यमें उसके दर्शन नहीं होते; और न कदाचित यह कहनेकी आवश्यकता है कि प्राकृतिक शोभाका वर्णन, विना आँसों देखे, करना असम्भव नहीं तो बहुत कुछ दुस्साध्य अवस्य है। हम उसे असम्मन इस लिये नहीं कह सकते कि कुछ प्रतिभाशाली कवि ऐसे भी हो गये हैं जिन्होंने विना प्राकृतिक शोमा देखे ही उसका वर्णन कर डाला है । मिलटनका जन्म लण्डनमें हुआ था और उसका अधिकांश जीवन भी वहीं बीता था 🕨 पर केवल पुस्तकें पढ़ कर ही वह प्राकृतिक दृश्योंका अच्छा वर्णन करनेमें समर्थ हो गया था । इससे भी बढ़ कर हमारे सूरदासने, जो जन्मान्य माने जाते हैं, गोचारण आदिके सम्बन्धमें वन-शोमाका बहुत कुछ वर्णन किया है।

हिन्दी-कवियोंमें चन्द वरदाईका प्रकृति-प्रेम और वर्णन बहुत बढ़ा-चढ़ा है। उसका मृगया, यात्रा, वन, उपवन, वर्षा, शरद और वसन्त आदि सभीका वर्णन बहुत ही मनोहर और सजीव है। जायसीने भी केवल देहाती होनेके कारण ही "प्यांवत" में प्रकृतिकी शोमाका थोडा बहुत वर्णन किया है । उसका षद ऋतु, दुर्ग और समुद्र आदिका, वर्णन भी बुरा नहीं है । गोस्वामी तुलसीदासका जन्म तो गाँकों हुआ ही था; इसके अतिरिक्त वे मथुरा, वृन्दावन, कुरुक्षेत्र, प्रयाग,

चित्रकृट पुरी आदि स्थानोंमें भी अमण किया करते थे, जिससे उन्हें प्रकृतिके निरीक्षणका अच्छा अवसर मिलता था । महाकृति केशवः दास, प्रशाकर, महाराज छत्रसाल, लाल किन, बोधा, ठाकुर, कल्याण-

दास, काले, बकसी हँतराज, नवलिसंह आदि प्रसिद्ध कवियोंने बुन्देल-खण्डमें ही, जिसे बहुतसे अंशमें प्रकृति-देवीका एक मन्दिर ही समझना चाहिए, जन्म लिया था । सेनापित, बिहारीलाल, मितरम, सबलिसंह, भूषण, भिसारीदास, तोष, रसलीन आदि, सभी बहे बहे

कवियोंने गाँवमें ही जन्म लिया था । और इनमेंसे बहुतोंने अपना अधिकांश जीवन भी वहीं विताया था । और ग्रामीण शोभाने ही इन लोगोंकी प्रतिभाकी स्फूर्ति की थी । गाँवमें केवूल प्रतिभाशाली लोग ही नहीं रहना पसन्द करते, बल्कि वहे

बड़े महातमा, धंम्म-प्रचारक और सिद्ध पुरुष भी एकान्त-वास ही पसन्द करते हैं। महात्मा बुद्धसे ठेकर शंकराचार्य्य, कबीर, नानक, गोरखनाथ दादू द्याठ, राजा राममोहन राय, स्वामी द्यानन्द, स्वामी विवेकानन्द, स्वामी रामतीर्थ आदि सभी महापुरुषोंने अपना वहुत-सा समय एकान्त-वासमें ही बिताया था और वहीं बहुत कुछ चिन्तन और मनन किया था। उक्त महात्माओंमेंसे अनेक समय समय पर जंगठों और पहाड़ोंकी तरफ निकठ जाते थे और वहीं परमानन्दमें ठीन हो जाते थे। ठोगोंको उपदेश देनमें और उन्हें सन्मार्ग पर ठानमें तो उन्हें आनन्द मिठता ही था; पर यदि यह कहा जाय कि उनका एकान्त-वास ही बहुतसे अंशोंमें उन्हें इतने बड़े बड़े काम करनेमें

समर्थ बना सका और सहायक हुआ तो ्रकुछ अत्युक्ति न होगी। \* 🙉

गाँव-देहात आदिमें रहनेसे केवल प्रतिमा आदिकी ही स्पूर्ति नहीं होती, बल्कि मनुष्यका झारीिक वल भी बहुत बढ़ता है। देश और जातिकी प्रतिष्ठाकी रक्षाके लिये हट्टे-कट्टे और मजबूत आदिमयोंकी जरूरत होती है और ऐसे आदमी सिवा गाँव-देहातके या पहाड़ों और जंगलोंके और कही मिल नहीं सकते। किन शारीिक श्रम कर सकनेके योग्य मनुष्य नगरोंमें मला कहाँ मिलेंगे? वहाँ तो केवल दुबले-पतले, नाजुक और रोगी बाबुओंके ही दर्शन होंगे। सम्य और संस्कृत जीवनके सब काम तो इन्हीं गैंबारों और देहातियों पर ही निर्भर करते हैं।

महाराज रामचन्द्रने जिस समय छंका पर चढ़ाई की थी उस समय उनकी सहायता इन्हीं जंगली और पहाड़ी लोगोंने की थी और उन्हीं-की सहायतासे वे लंका पर विजय प्राप्त कर सके थे। जिस समय शहाबुद्दीन महम्मद गोरीने भारत पर अनेक वार आक्रमण किये थे उस समय देहातियों और मैंबारोंने ही उसका साथ दिया था; और यहाँ भारतमें भी देहातियों और मैंबारोंने ही उसका सामना भी किया था। देहातियोंने ही अनेक बार मुसलमानोंसे राजपूतानेक अनेक राज्यों और हुगोंकी रक्षा की थी और देहातियोंने शिवाजीक साथ मिल कर महा-राष्ट्र साम्राज्यकी तथा महाराज रणजीतासिंहके साथ मिल कर सिस-साम्राज्यकी स्थापना की थी।

स्वयं वड़े बड़े विजयी और वीर सम्राटों तथा सेना-नायकों आदिने भी देहातमें ही जैन्म लिया था और अपना अधिकांश प्रारम्भिक जीवन गाँवों, देहातों, पहाड़ों और जंगलोंमें ही बिताया था। छत्रपति शिवाजी, महाराज रणजीतसिंह; सम्राट् अकवर आदि देहार्ता ही थे। वर्त्तमान युरोपीय महायुद्धमें जितने थोद्धा जूझ रहे हैं उनमेंके लगभग तीन चतुर्योश देहाती और गँवार ही हैं। बात यह है कि युद्ध आदि कामोंके छिये देहाती, गँवार और स्नेतिहर आदि ही उपयुक्त होते हैं। शहरवाछे तो अपनी सभ्यताके विचारसे ही जहाँके तहाँ पढ़े रह जायँगे। जिन छोगोंका सारा जीवन बढ़िया बढ़िया सड़कों पर घूमने, कोठी, कारखाने या दुकानमें काम करने अथवा मौज-शौकमें ही बीतेगा वे भला बीहड़ जंगलों और पहाड़ोंमें जाकर तलवार या बन्दूक चलानेमें क्यों कर समर्थ होंगे?

ज्यों ज्यों नागरिकता बढ़ती जाती है त्यों त्यों वीरता घटती जाती: है । अँगरेजों और फ्रान्सीसियों आदिमें वीरताकी कमी होनेका मुख्य कारण यही है कि या तो उनमेंसे अधिकाँश व्यापारी हैं और या शौकीन । कुछ दिन पहले डा० बिडो नामक एक बहुत बड़े वैज्ञानिकने ग्रेट त्रिटेनके निवासियोंके शारीरिक संगठनके सम्बन्धमें " एक जाँच की थी । जाँच करनेके उपरान्त उन्होंने यह परिणाम निकाला था कि "प्राचीन कालमें अँगरेज जातिकी प्रधानताका मुख्य कारण यह था कि उस जातिमें बहुतसे हृष्ट-पुष्ट और बलिष्ट लोग हुआ करते थें । जिस जातिके लोग दुर्बल होते हैं वे अपना सैनिक और साथ ही साथ व्यापारिक तथा वैज्ञानिक महत्त्व भी खो बैठते हैं 🎼 ऑगरेज जातिके इस शारीरिक हास या अधःपतनका मुख्य कारण 🐉 उन्होंने न्यह बतलाया था कि उसके अधिकांश लोग खेती छोड़ कर<sup>्</sup> शिल्प और व्यापार आदिमें लग गये हैं और इसी लिये उनका यह अधःपतन पैतृक होकर बढ़ता जा रहा है । उन्होंने यह भी बतलाया था कि इस अधःपतनकी दृद्धिका मुख्य कारण यह है कि कल-कार+ 🐉 सानों आदिमें काम करनेवाले लोगोंको अधिक मजदूरी या तनखाह 🖓 मिलती है, जिसके कारण वे खूब शराब और तम्बाकू पीते हैं, जिन्हें 🐇 उनकी सन्तान क्षयी या गरमी आदि रोगोंसे पीड़ित होनेके योग्य हो

**प्राची है, जिससे सह** अधापतन और बटता जाता है। एक एक्ट्र प्राची

उन्होंने कहा है—"यदि हम किसी एक जातिके सम्बन्धमें जाँच करें तो हमें ज्ञात होगा कि जो जाति अपनी शारीरिक उन्नति करती हैं वहीं अधिक कम्मीण्य और नैतिक दृष्टिसे उन्नत होती हूं।" इसके उदाहरण स्वरूप डाक्टर महाशयने पंजावियों और वंगालियोंको उपस्थित किया है। उन्होंने कहा है कि पंजाबी लोग वंगालियोंसे जितने अधिक बलिष्ठ होते हैं उतने ही वे उनसे अधिक साहसी भी होते हैं। ग्रेट विटेनके लिये उन्होंने कहा है कि स्काटलैण्डके लोग अधिक बलिष्ठ होते हैं और वे ही सबसे अधिक जातीय सेवा भी करते हैं। और वास्तवमें बात भी यही है। अँगरेजी जल और स्थल सेनामें काम करनेवाले सिपाहियों और अफसरोंमेंसे प्राय: आधे आयरिश ही हैं। इसी प्रकार डा० मार्गनने भी एक लेख द्वारा भली माति यह प्रमाणित किया है कि देहातोंकी अपेक्षा शहरोंमें रहनेवालोंका शारारिक अधःपतन बहुत अधिक होता है।

सम्भव है कि इस अवसर पर किसीके मनमें यह प्रश्न उठे कि भारत वर्ष तो कृषि-प्रधान देश है; फिर यहाँके निवासियोंकी इतनी अधिक दुर्दशा क्यों है ? वे क्यों इतने दुर्वल और निर्जीवसे दिखाई देते हैं ? तो इसका उत्तर यही है कि शारीरिक अधःपतनके इसकें अतिरिक्त और भी दो' एक कारण हैं। सबसे पहला कारण तो भोजनकी न्यूनता हैं। जिस देशके निवासियोंको भरपेट भोजन न मिलता हो वे केवल गाँवकी हवा ही खाकर हृष्ट-पृष्ट और बलिष्ठ नहीं हो सकते। दूसरी बात यह हैं कि जो लोग अपनी शारीरिक शिक्तयों और अंगोंका यथेष्ट उपयोग नहीं करते उनका भी शौरीरिक अधःपात हो जाता है। इस अधःपात-का एक तीसरा कारण स्वास्थ्य-सम्बन्धी नियमोंके ज्ञानका अभाव भी होता है। इसमें सन्देह नहीं कि अधिकांश भारतवासी अवस्य दुर्बल होते हैं। पर तो भी यह मानना ही पड़ेगा कि जी भारतवासी उक्त तीनों कार णोंकी कृपासे मुक्त होते हैं वे शारीरिक बल, वीरता और साहस

आदिमें किसी देशके वीरोंसे कम नहीं होते। इस गिरी हुई दशमें भी जिन भारतवासियोंने युरोपीय रण-क्षेत्रमें जाकर बड़े बंह वीर्से और योद्धाओंसे टक्कर ठी है वे ही हमारे उक्त कथनके स्पष्ट और जम दप्रसिद्ध प्रमाण हैं। आप कह सकते हैं कि डा० बिडोके सिद्धान्तके अनु सार कमसे कम इन्हीं वीर भारतवासियोंको ब्यापार और शिल्प आदिं उन्नति करनी चाहिए। पर इसमें बहुतसे अंशोंमें स्वतंत्रताका अमार बाधक होता है। अस्तु।

बड़े बड़े नगरोंमें बड़े बड़े कल-कारलाने आदि मले ही हों, क स्वास्थ्य और शक्तिकी दृष्टिसे बड़े नगर कौड़ी कामके नहीं होते। नग रोमें आकर तो शारीरिक बलकी अन्त्येष्टि हो जाती है। लार्ड शेफ्ट्सबर्स ने एक अवसर पर कुछ युवकोंको उपदेश देते हुए कहा था—" आज-कर बहुतसे लोग देहात छोड़ कर शहरोंमें दौड़े चले आते हैं; इसका परिणाम् यह हो रहा है कि ये शहर हमारे देहातकी जीवनी-शक्ति और शारीरिक बलको चूसे लेते हैं। एक तो शहरोंकी आब-हवा यों ही सराब होती हैं दूसरे लोग वहाँ जाकर तरह तरहके दुर्व्यसनोंमें फँस जाते हैं, जिसां उनका शारीरिक अधःपात और भी बढ़ जाता है। "

आप पूछेंगे कि शहरकी इतनी निन्दा तो आपने कर डाले औं इतने वोष भी दिखला दिये; तब शहरोंमें ऐसा क्या मीठी के जिसके लिये लोग शहरोंमें दौड़े जाते हैं? तो इसका उत्तर यह है कि शहरोंमें कुछ गुण और कुछ विशेषता भी अवस्य है। सबसे पहर्त बात तो यह है कि मनुष्यकी प्रवृत्ति मिल-जुल कर रहनेकी होती हैं मिल-जुल कर रहनेसे बहुत कुछ लाभ भी होता है। इस प्रकार लो उठानेके जितने अधिक साधन शहरोंमें होते हैं उतने गाँवों और देहीं तोंमें नहीं होते। विज्ञान और साहित्य आदिका केन्द्र बहुधा नमाई है। होता है। डा॰ गश्रीका कथन है कि " बढ़े नगरके सम्मा प्रभावोंमें पड़ कर मनुष्य अपनी परम उन्नत अवस्थाको प्राप्त होता है। वहाँ उसकी बुद्धि खूब तीव होती है, वहीं उसकी प्रतिभाको यथेष्ट रूपसे विकसित होनेका अवसर मिठता है और वहीं उसकी मानसिक शिक्योंकी वृद्धि होती है। " लेकिन यह बात इन डाक्टर महाशयकों भी माननी पड़ी है कि नगरोंमें लोगोंका स्वास्थ्य अवस्य बिगड़ जाता है; वे बहुत दुईल हो जाते हैं और उनका चेहरा पीला पड़ जाता है।

इधर कुछ दिनोंमें संसारने जहाँ और वहुतसी बातोंमें उन्नति की है वहाँ इस सम्बन्धमें भी उसने कम उन्नति नहीं की है। बढ़े बढ़े नगरोंके निवासियोंकी पहले जितनी आयु होती थी अब शयः उससे अधिक होने लगी है। अब म्युनिसिपैलटियाँ आदि नगरोंके स्वास्थ्य और सफाई आदि पर विशेष ध्यान देने लगी हैं और यथासाध्य स्वच्छता आदिका प्रवन्ध करने छगी हैं। तो भी अभी इस सम्बन्धमें बहुत कुछ उन्नतिकी आवश्यकता है। नगरोंमें स्वास्थ्यके नष्ट होनेके अनेक कारण हैं, जिनकी यदि किसी प्रकार निवृत्ति हो सके तो ठोगोंका बहुत उप-कार हो। पहठी बात तो यह है कि नगरोंमें लोगोंके रहनेके लिये बहुत ही थोड़ा स्थान मिलता है; और स्वास्थ्य-सम्बन्धी यह एक निश्चित नियम है कि आबादी जितनी ही घनी हो, रोग और मृत्यु-संस्थाकी उतनी ही बुद्धि होती है। मनुष्य एक दूसरेके साथ जितना ही अधिक सर कर रहेंगे उनका जीवन उतना ही कम होगा। दूसरी बात यह है कि कल-कारलानोंके धूएँ और बहुतसे पेशेवरोंके कारण भी नगरोंकी वायु दूषित रहती हैं, जिससे वहाँके निवासियोंका स्वास्थ्य सराव होता है १

बहुतसे लोग शहरोंमें रहना पश्चन्द करते हैं और बहुतसे लोग देहातोंमें रहना अच्छा समझते हैं। पर बहुत अधिक संख्या ऐसे ही लोगोंकी है जो देहातमें ही रहना पसन्द करते हों, अथवा कमसे कम जो देहातमें ही रहते हों । नगरोंमं रहनेवाळोंकी संख्या अपेक्षाकृत बहुत ही कम है। हम ऊपर कह आये हैं कि बड़े बड़े विद्वान, कवि, महात्ता आदि ऐसे हो गये हैं जो शहर छोड़ कर गाँव या देहातमें किसी एकान्त स्थान पर रहा करते थे। इसी प्रकार कुछ ऐसे विद्वानींके नाम भी लिये जा सकते हैं जिन्हें नगर-ानिवास बंहुत पिय था और जो कभी नगर छोड़ कर देहातमें जाना पसन्द ही न करते थे। प्रसिद्ध डा॰ जान्सन यद्यपि देहाती थे, तथापि लण्डनको छोड कर और कहीं उनका मन ही नहीं छगता था। इसका कारण वे यह बतलाते थे कि यहाँ मेरे बढ़े बड़े मित्र हैं, मुझे अच्छी अच्छी पुस्तकें पदनेको मिल्ली हैं और मेरे मनोविनोदके यहाँ अनेक साधन हैं। सर जोशुआरेनाल्डका यद्यपि देहातमें एक बहुत अच्छा मकान था, पर वे भी सदा लण्डन-में ही रहते थे। चार्ल्स लैम्बका सारा जीवन लण्डनमें ही बीता था: उसे लण्डनकी सभी बातें भली मालूम होती थीं। एक बार वर्ड्सक्षे उसे अपने मकान पर हे गया था जो पहाड़ पर था। उस मकानमें रहना चाली ठैम्बके लिये पहाड़ हो गया ! वहाँ उसे हर दम लण्डनका ही ध्यान बना रहता था।

इसी प्रकार बहुतसे ऐसे नागरिक मिलेंगे जो देहातमें जाते ही मकरा-जाते हों और जिनकी वहाँ तबीयत ही न लगती हो। साथ ही ऐसे देहातियोंकी भी कभी नहीं है जो शहरका नाम सुनते ही घवरा जाते हों और शहरमें पैर रखते ही जिनकी अक्क खप्त हो जाती हो।

अधिकांश देहाती ऐसे ही होते हैं जिन्हें शहरमें रहना बड़ा भारी जंजाल मालूम पड़ता है। साथ ही कुछ देहाती ऐसे भी होते हैं जो कभी कभी शहरमें घूम आना पसन्द करते हैं और कुछ शहराती ऐसे भी होते हैं जो अपने काम-धन्धेसे फुरसत लेकर कभी कभी देहातमें आकर रहना पसन्द करते हैं। लेकिन स्थायी-स्पसे रहनेके सम्बन्धी

शहरों में ही आकर्षण्-शक्ति अधिक है। देहाती तो बहुतसे सिंच कर शहरों आ जाते हैं, पर देहातमें सिंच कर जानेवाठे शहरातियोंकी संख्या बहुत कम होती है। बात यह कि मनुष्यकी साधारण शक्तियोंके विकासके लिये नगर ही अच्छा क्षेत्र होता है और वहीं वह अधिक धन और प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकता है। छोटे छोटे गाँवों और देहातोंसे लोग शहरमें जाकर अच्छे कोठीवाल, महाजन, बिद्दान, वकील, बेरिस्टर, जज, डाक्टर आदि बन जाते और बहुत कुछ यश प्राप्त करते हैं। सीधी-सी बात तो यह है कि पार्थिंव विषयोंमें उन्नति करनेके लिये सबसे अच्छा स्थान नगर है और आत्मिक उन्नति करने तथा प्रकृतिकी सान्तिकता बढ़ानेके लिये सबसे अधिक उपयुक्त स्थान देहात है। और इन दोनोंमेंसे एक स्थानसे दूसरे स्थान पर प्राथा अपनी रुवि और प्रदुन्तिके अनुसार ही लोग आते और जाते हैं।

# नवाँ प्रकरण ।

## विवाहित और अविवाहित-सहायक अर्द्धांग।

न्धर्की भी कुछ बातें बतला देना बहुत आवश्यक है जो पुर्का और स्त्रीमें होता है। प्रेम और विवाहके पाशमें अधिकांश लोग फँस जाते हैं। उनमेंसे कुछ लोगोंको तो उससे सहायता और सुस मिलता है और कुछ लोगोंको केवल दुःख और क्रुशा। एक विद्वानका कथन है "हम लोग इसी लिये प्रेम करते हैं कि हम अमर नहीं हैं। हम अपने प्राण देकर प्रेमका सौदा करते हैं।" लाई विथनने कहा है "विवाह सम्बन्धी प्रेमसे मानव-जातिकी सृष्टि होती है, मित्रोंके प्रेमसे वह प्र्णिताको प्राप्त होती है; पर केवल पाशविक वृत्तियोंको चिरतार्थ करनेके लिये जो प्रेम किया जाता है उससे उसकी दुर्वशा और अवनित होती है।

प्राचीन आँखें प्रेम और स्त्रियोंका महत्त्व बहुत अच्छी तरह समझते थे; इसी ठिये उन्होंने सदा स्त्रियोंको सन्तुष्ट ओर प्रसन्न रसने तथा कभी किसी प्रकार उनका निरादर न करनेके सम्बन्धमें अनेक प्रकारकी आज़ाएँ दी थीं और बहुतसे विधान किय थे। और भारतकी तकान छीन सामाजिक, आर्थिक, नैतिक तथा आत्मिक उन्नति भी बहुतसे अंशोंमें केवल इसी लिये थी कि लोग स्त्रियोंकी उपयोगिता, महत्त्व और मर्प्यादा आदि मठी माँति समझते थे। पर जबसे हम लोग स्त्रियोंका महत्त्व भूल गये तभीसे हमारी बहुत कुछ अवनति भी हो चली ।

समाजकी रक्षा, वृद्धि और उन्नतिकै लिये विवाह कितना आवस्यके है यह प्रायः हर एक समझदार बहुत अञ्छी तरह समझ सकता है, पर बहुतसे देशोंमें आज कळ विवाह बन्धन कुळ ढीळा हो स्वी

है। पाश्चात्य उन्नत देशोंमें बहुत-सी म्रियाँ और पुरुष ऐसे हैं जो आजन्म विवाह नहीं करते, सदा कुँवारे रहते हैं। तो भी अधिकांश लोग विवाह करते हैं; क्योंकि विना उसके मानव-जातिका कल्याण ही नहीं हो सकता । जिस प्रकार हमारे देशमें कुछ लोग आजन्म ब्रह्मचारी रह कर श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करते हैं उसी प्रकार मुरोप, अमेरिका आदि देशोंमें भी बहुतसे ऐसे लोग आजन्म वहाचारी ही रहते हैं जो अपनी इन्द्रियोंको पूर्ण-रूपसे अपने वशमें रस सकते हैं और विवाहकी कोई आवश्यकता नहीं समझते। और संसारके बहुत बढ़े बड़े और श्रेष्ठ कार्य्य प्रायः ऐसे ही लोगोंके दारा होते भी हैं। बात यह है कि अविवाहित मनुष्य ज्ञान-विज्ञान आदिके कार्योंमें अपना बहुत अधिक समय लगा सकते हैं और उन्हें अपने परिवारके भरण-पोषण आदिकी कोई चिन्ता नहीं होती। संसारकी बहुत-सी संसटों आदिसे वे लोग मुक्त और पूर्ण स्वतंत्र रहते हैं। पर साथ ही वे उन अनेक साधनों — स्त्री, पुत्र, यात्र आदि-से वंचित भी रहते हैं, जिनसे मनुष्यको जीवनमें सुख, उत्साह और वह प्राप्त होता है 'और आतमा तथा मस्तिष्कको शान्ति मिलती है। डा० आर्नल्डक्। तो इस सम्बन्ध-में यहाँ तक कथन है कि साधारण स्थितिका मनुष्य जब तक गृहस्य न हो तब तक वह कुछ कर ही नहीं सकता। और साधारण लोगोंके हिये यही बात ठीक भी है। बड़े बड़े ज्ञानी और प्रतिभाशाली तो अविवाहित रह कर ही अच्छे काम कर सकते हैं। पर साधारण लोगोंको कार्यमें प्रवृत्त करामेकी शक्ति केवल गृहस्थीमें ही है।

बड़े बड़े ज्ञानियों और प्रतिभाशालियोंकी ज्ञान-पिपासा ही उनकी शेष सब कामनाओंको नष्ट कर देती है। प्राचीन आर्घ्य ऋषि इसी लिये जंगलोंमें अकेले रहा करते थे। महातमा बुद्धकी ज्ञान-पिपासाने ही उनसे पुत्र-कलत्र और राज्य आदि सब छुढा दिया था। शंकराचार्य्य केवल इसी कारण विवाह-बन्धनमें नहीं फँसे थे। द्यानन्द केवल इसी लिये विवाहका नाम सुन कर घरसे भाग निकले थे। न्यूटन ख्रेण-प्रेम-का नाम भी नहीं जानता था। हाब्सने इसी लिये विवाहका विचार छोड़ दिया था। एडमस्मिय इसी लिये सदा कुँवारा ही रहा। चेम्फर्टन तो यहाँ तक कह डाला कि " जो आदमी समझदारीसे काम लेगा वह विवाह क्यों करेगा ! मैंने केवल इसी डरसे विवाह नहीं किया कि मेरी वरावरीका एक लड़का भी हो जायगा।" गोस्वामी तुलसीदास-जीने कहा है—

#### फूले फूले फिरत हैं, आज हमारो ब्याय। तुलसी गाइ बजाइके, बेड़ी पहिनो जाय॥

गेलीलियों, डेम्कार्टस, लाक, स्पिनोजा, काण्ट, ब्लेक, टाल्टन और केंचेण्डिश आदि सभी आजन्म अविवाहित रहे। केंचेण्डिश तो स्त्रियोंसे यहाँ तक वचता था कि उसने अपने मकानके पिछवाड़े अपने आने जानेके लिये सिर्फ इस वास्ते एक और सीढ़ी बनवाई थी कि जिसमें उसका घरकी मंजदूरनियों और दायियोंसे सामना न हो जाय! जो मजदूरनी मकानमें उसके सामनेसे भी होकर निकल जाती थी वह बर-खास्त कर दी जाती थी। उसमें झझक बहुत ज्यादाथी; यहाँ तक कि उस झझकको आप रोग भी कह सकते हैं। वह कभी अपनी तसबीर नहीं वनवाता था। और अजनवी आदमीके सामने होनेसे भी झझकता था। विथलके जीवनीकारने लिखा है,—" उसने कभी प्रेम नहीं किया।" उसमें किसी प्रकारकी प्रवृत्ति या कामना ही नहीं थी, वह बिलकुल निस्पृह बल्क एक तरहसे मुद्दी-दिल थी। यदि वह विवाह कर लेता तो सम्मव था कि वह कुछ और अच्छी स्थितिमें हो जाता। इसी प्रकार अनेक बढ़े बढ़े इतिहासकोंने भी कुभी विवाह नहीं किया। 'इस्मि,

गिवन, मेकाले, थर्लवाल, वक्क और कैलडेन आदि सदा कुँवारे ही रहे । इतिहासज्ञ होनेके लिये इस बातकी बहुत बड़ी आवस्यकता होती हैं कि मनुष्यका घ्यान संसारकी ओर किसी वातकी तरफ न रहे। ह्यमने प्रेम पर जो निवन्ध लिखा है वह उतनी ही उदासीमनास लिखा है जितनी उदासीनतासे ज्यामितीके किसी प्रश्न पर कुछ हिसा जाता है। गिवनने वीस वर्षकी अवस्थामें एक पादरीकी लड्कीसे प्रेम किया था। पर उसके पिताने जब विरोध किया तब उसने विवाहका विचार छोड़ दिया।

जरमी वनथमने यद्यपि विवाह नहीं किया था तथापि जिस स्त्री पर आरम्भमें उसका अनुराग था, उसका वह अनुराग सदा उसके इदयमें वना रहा । वह जव बुढ़ापेमें भी अपनी पुरानी प्रेम-कथाका स्मरण करता था तव उसकी ऑस्रोंसे ऑसुओंकी झड़ियाँ लग जाती थीं। साठ वर्षकी अवस्थामें जब वह अपनी प्रेमिकासे मिला तब उसने फिर उससे प्रेम-भिक्षा की। पर उसके हैं द्यमें इसके प्रति अनुराग न था। पर विशेषता यह थी कि इसकी नरह उसने भी आज़न्म विवाह नहीं किया था । बुढ़ापेमें वेनथमका प्रेम और भी बढ़ गया था। अस्सी वर्षकी अवस्थामें उसने अपनी प्रेमिकाको जो प्रेम-पत्र लिसा बा उसे पढ़ कर जी भर आता है। उस पत्रके अन्तमें उसने लिखा था---"मैं भी कितना पुराना वेवकूफ हूँ कि....." जिससे मारूमी होता है कि वह स्त्री उसे सचमुच "पुराना बेवकूफ" ही समझती थी; क्योंकि उसने उसे पत्रका उत्तर तक न दिया था । हेकिन इसने भी एक तरफा प्रेम खूब ही निवाहा। प्रेमिकाका ध्यान उसे सदा-दिन और रात्-बना रहता था। उसकी निशानीके तौर पर इसने उसका बजाया हुआ एक बहुत पुराना और टूटा-फूटा बाजा और उसे देनेके हिये एक अगृही मरते दम तक अपने पास रसी। यही जरमी बेनधम राज-नैतिकं दर्भनका बहुत अच्छा पृण्डित था।

पिट और फाक्सने भी कभी विवाह नहीं किया। पिटको लोग बिल-कुल नीरस और संग-दिल समझते हैं; पर उसका हृदय कोमल और प्रेम-पूर्ण था! उसका गाईस्थ्य जीवन बिलकुल निष्कलंक था और मन बहुत ही शुद्ध तथा श्रेष्ठ था। आयर्लेण्डके साथ उसने जो कुछ बुरा-भला किया वह उसका राजनीतिक हथलण्डा था। पिछले प्रष्टोंमें बतलाया जा चुका है कि लड़कोंमें मिल कर वह किस तरह लड़का हो जाता था। एक बहुत ही सुन्दर स्त्री पर एक बार उसकी तबीयत बहुत आई थी। पर यही समझ कर उसने उसका विचार छोड़ दिया कि गृहस्थीकी इंझटें सार्वजनिक सेवामें बाधक होंगी। अपने कर्त्तव्य और प्रतिष्ठाका इस प्रकार ध्यान रखनेके कारण वह प्रशंसनीय है।

राइफल एन्जेलो आदि अच्छे अच्छे चित्रकारोंने भी कभी विवाह नहीं किया। एन्जेलो तो कहा करता था कि चित्र-कला एक ऐसी वर्षाली है जो और किसी सौतको देख ही नहीं सकती। वह यह भी कहता था कि मेरे चित्र ही मेरे बाल-बच्चे होंगे। फ्लेक्समैन नामक एक दूसरे चित्रकारका जर्ब विवाह हो गया तब उसने उससे कहा कि अब तुम चित्रकारीके कामसे गये। पर फ्लेक्समैनकी छी बड़ी ही बुद्धिमती और सुयोग्य थी और उससे फ्लेक्समैनको बहुत अधिक सहायता सिढी थी। और विवाह करके वह घाटेमें नहीं बल्कि लाममें ही रहा। टर्नर एक ही बार प्रेम करके ऐसा निराश हुआ कि फिर कभी उसने किसीसे प्रेम नहीं किया। पर एटीने बहुत-सी खियोंसे प्रेम तो किया पर विवाह किसीसे नहीं किया।

बहुतसे गवैंग्रे भी सद्। कुँवारे ही रहे। हैंण्डेल सदा गाने बन्मिने में ही मस्त रहता था; उसे खियोंकी परिवा ही नहीं होती थी। विथोन लन बहुत-सी खियों पर आसक हुआ पर उसे कभी किसी खीने पूछा की नहीं इसी प्रकार और भी बहुतसे प्रसिद्ध लोग हो गय हैं जिन्हों

Í

जन्म भर विवाह नहीं किया। पाश्चात्य देशोंकी आजन्म अविवाहिता रहनेवाली स्त्रियोंकी संख्या तो और भी अधिक है। पुरुष शक्तिशाली होता है। उसका काम-काज, उठना-बैठना, सोचना-विचारना सब अकेले ही होता है । वह मविष्यकी आशासे सन्तुष्ट रहता है। पर स्त्रीको सदा घरमें ही रहना पड़ता है; चाहे वहाँ वह सुसी रहे और चाहे दुखी । प्रेम, सेवा और दुःख-सहन आदि उसके भाग्यमें होता है । तथापि उसका आचार बहुत-सी सुन्दर-ताओं और अच्छी बातोंमें युक्त होता है ! पाश्चात्य देशकी श्चियाँ जब एक बार किसी पुरुषसे प्रेम करके निराश हो जाती हैं तब वे बहुधा किसी दूसरे पुरुषके फेरमें नहीं पड़तीं; वे बहुधा ज्ञान और विधाके सम्पादनमें ही लगी रहती हैं और उनकी इच्छा स्वतंत्र और अविवाहित रहनेकी ही होती है। ऐसी ख्रियोंको अपने निर्वाहके लिये तरह तरहके काम भी सीखने और करने पड़ते हैं। ऐसी श्चियोंमें बहुत सी विदुषियाँ होती हैं जो लोकोपकारके वहुत वहें बढ़े कार्य्य कर डालती हैं। फ्लोरेन्स नाइटिंगेल, कैथराइने स्टेन्ले और भीगनी दोरा आदि ऐसी देवियाँ हो गई हैं जिनकी, कीर्ति सारे संसार-में छाई हुई है।

अविवाहिता स्रियाँ रोगियोंकी सेवा-शुश्रूषा और दीन-इतियोंकी सहा-यता करनेके छिये बहुत ही उपयुक्त होती हैं। उनमें असहायोंके प्रति बहुत अधिक सहानुभूति होती है। सबसे बड़ी विशेषता उनमें यह होती है कि वे पुरुषोंकी तरह अपने कामका ढंका नहीं पीठतीं; बल्कि वहुत ही शान्ति-पूर्वक और चुप-चाप अपना काम करती हैं। उन्हें न नामकी चिन्ता होती है और न प्रशंसोंकी परवा। जो स्त्रियाँ किसी प्रकारके लोकोपकारी, काममें नहीं छमती वे गृहस्थीमें रह कर उसका साध प्रबन्ध बहुत उत्तमतासे करती हैं और आपरिके समय बढ़े बढ़े काम

कर जाती हैं। दरिद परिवारोंकी ऐसी स्नियाँ बहुत ही उत्तमता-पूर्वक गृहस्थीको सँमाछे रहती हैं। घनवानोंकी अपेक्षा उनका पारस्परिक व्यवहार कहीं अधिक उदारता और सुजनता-पूर्ण होता है। ऐसी स्त्रियोंके पास यदि आधी रोटी भी हो और उनके सामने कोई ऐसा आदमी आ जाय जिसके पास एक दाना भी न हो तो वे अपनी आधी रोटीमेंसे चौथाई रोटी उसे अवस्य दे देंगी। और मजा यह कि भवि-ध्यमें वे कभी उससे किसी प्रकारके प्रत्युपकारकी आशा भी नहीं रखेंगी। वे भूखों मरना पसन्द करेंगी पर अपनी मर्घ्यादा कदापि भंग न होने देंगी । यदि अभाग्य-वद्मा कठिनसे कठिन परिश्रम करने पर भी उन्हें खानेको न मिले तो वे कभी किसीके आगे हाथ न पसारेंगी। आजन्म अविवाहिता रहनेवाठी स्त्रियाँ इस देशमें तो कदााचित् ही मिलेंगी, पर ऐसी बाल-विधवाएँ अवस्य बहुत-सी मिलेंगी जो अपने भाई या वाहिनके सारे परिवारका जन्म भर बहुत ही उत्तमता-पूर्वक सारा प्रवन्थ करती हैं; और विपत्तिके समय यथासाध्य उनकी रक्षा आदिमें भी कोई बात उठा. नहीं रखतीं । ऐसी स्त्रियाँ जब तक परिवारमें रहती हैं तब तक उस परिवारके दिन बड़े ही सुखसे बीतते हैं; और उनके मरते ही परि-वारकी दर्दशा फिर आरम्भ हो जाती है।

पाश्चात्य देशोंमें और उनकी देखा-देखी हमारे देशमें भी कुछ स्नियाँ ऐसी होने ठगी हैं जो अपनी ज्ञान-शिक्तकी बुद्धि करके संसारमें पुरूषोंकी तरह उसित करना चाहती हैं। उनकी यह आकृंक्षा अवश्य ही प्रशंसनीय है; परन्तु उसकी पूर्तिका प्रयत्न ऐसा होना चाहिए जिसमें उनके स्वास्थ्य तथा स्त्रण गुणोंका नाश न हो। यदि हृष्ट-पुष्ट और हृद्ध् मनोबलवाली स्नियाँ ज्ञान-सम्पादनमें पुरुषोंके साथ प्रतिद्दन्द्विता करें तो कोई हानि नहीं है; पर साधारण स्नियोंके लिये मानसिक श्रम और स्विशेषतः अधिक मानसिक श्रम बहुत ही हानिकारक होता है। और

इसके परिणाम-स्वरूप मानव-जातिके शारीरिक संगठनका बहुत अधि:पात होता है।

एक उच्च कुलकी युरोपियन महिलाने सारे युरोपका प्रवास करके अपनी यात्राके सम्बन्धमें दो पुस्तकें लिखी थीं। उन पुस्तकोंको पड़ कर लण्डनकी एक साधारण युवतीके मन पर इतना अधिक प्रभाव पड़ा कि जब वह लेखिका लण्डन आई तव वह युवती जाकर उसके पैरी पर गिर पड़ी और उससे कहने लगी कि तुम मुझे अपनी दासी बनालो। इस पर उस महिलाने उत्तर दिया- " तुम समझती हो कि सारे युरोएमं प्रवास करना बड़े सौभाग्यकी बात हैं; हेकिन गृहस्थीका सुस इससे भी कहीं बढ़ कर है। स्यातिकी अपेक्षा गृहस्थीमें कहीं अधिक मुख मिलता है। तुम्हारे पिता हैं; मेरे पिता नहीं हैं। तुम्हारा घर मौजूद है; पर मैं इस लिये यात्रामें प्रवृत्त हुई थी कि लोगोंने मुझे घरसे निकाल दिया था।तुम जिस दशामें हो उसी दशामें सन्तुष्ट रहो; यदि तुम मेरी अवस्था जान लोगी तो फिर उसे प्राप्त करनेकी इच्छा न करोगी।" इस पर उस युवतीकी आँसें सुरु गई और वह घर जाकर अर्च्छा तरह गृहस्थीका कोर-बार देखने लगी। एक तो श्चियोंके लिये गृहस्थीसे बद कर सुल और कहीं नहीं है; और दूसरे यह कि यदि कोई स्त्री गृहस्थीके सुप्रवन्धके आतिरिक्त मानव-जातिके उपकारके छिये कोई और बड़ा काम करना चाहती हो तो वह गृहस्थीमें रह कर ही बड़े मजेमें वह काम कर सकती है।

यह तो हुई अवित्राहित पुरुषों और श्चियोंकी बात; अब विवाहित पुरुषों और श्चियोंको लीजिए। संसारमें बहुत अधिक संस्था विवाहित पुरुषों और श्चियोंकी ही है; अविवाहित पुरुष और श्चियों बहुत कम होती हैं। हिंदुओंमें तो विवाह एक धार्मिक बन्धन ही है; और विना पाणि-ग्रहण तथा सन्तान-उत्पत्ति किये कोई मनुष्य देव, ऋषि और पिनृन्कणसे मुक्त ही नहीं हो सकता पर जिन जातियोंमें विवाह

धार्मिक नहीं बल्कि केवल सामाजिक बन्धन-सा माना जाता है उन जातियों में कोई तो प्रेमके लिये, कोई सौंदर्यके लिये, कोई धनके लिये और कोई सुसके छिये विवाह करता है। कुछ छोगोंमें विवाहकी ओर स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है और कुछ लोगोंका विवाहके लिये यों ही जी चाहता है। पर खूब ही सोच-समझ कर विवाह करनेवाले लोग बहुत ही कम होते हैं । मनुष्य या स्त्रीके जीवनमें विवाह ही सबसे अधिक महत्त्व-मूर्ण घटना अथवा संस्कार है । विवाह करके हम स्वर्ग-सुख भी प्राप्त कर सकते हैं और नरक-यातना भी। पर दुःख है कि बहुतसे लोग ऐसे महत्त्व-पूर्ण कामके लिये तिनक भी सोच-विचार नहीं करते । भारत-वर्षमं तो यह सोच-विचारका काम माता-पिताके हाथमं रहता है और दूसरे देशोंमें स्वयंवर और बधूके हाथमें । बहुतसे अंशोंमें भारतवर्षकी प्रथा अच्छी हैं; क्योंकि साधारणतः बीस पचीस वर्ष तकके युवकोंको संसारके ऊँच नीच आदिका विशेष अनुभव नहीं होता और न बारह-पन्द्रह वर्षकी बालिकाओंको ही उसका कुछ विशेष ज्ञान होता है। ऐसी दशामें थेंदि माता-पिता ही सब बातोंका भली भाँति विचार करके यह बन्धन स्थिर कर दें तो इसमें कोई हानि नहीं हैं, उलटे इससे कुछ लाभकी सम्भावना है। पर दुःस तो इस बातका है कि माता-पिवा इन बातों पर तानिक भी विचार नहीं करते। कहीं केवल धनके लालचसे साठ वर्षके बुद्धेके साथ दस वर्षकी अबोध बालिकाका विवाह करके उसका जीवन जान-बूझ कर नष्ट किया जाता है और कहीं केवल बहुको देखनेकी साध ही साल दो सालको लड़के-लड़िक-योंका ब्याह करा देती है। इन सब दशाओं में पति-पत्नीकी जितना कष्ट होता है और उनकी जो जो दुर्दशा होती है वह किसींसे चिपी नहीं है।

सम्य देशोंमें बहुधा युवक और युवतियाँ परस्पर प्रेम उत्पन्न कांद्रे

209

हैं और तरह तरहसे उस प्रेमकी परीक्षा करके तब विवाह करते हैं। 🕳 बहुत दिनोंसे उन देशोंमें प्रायः यही विश्वास वरावर दूढ़ होता आया है कि प्रेम एक ऐसी चीज है जिस पर मनुष्का कोई अधिकार ही नहीं है; वह मनमें आप ही आप उत्पन्न होता है। इस लिये वे लोग उस पर अधिकार रखनेकी अपेक्षा उसके अनुसार काम करना ही अधिक उत्तम समझते हैं। विवाहको भी वे ठोग बिळकुळ " देवी-गति" ही समझ ते हैं और इस लिये उसके सम्बन्धमें विशेष सोच-विचारकी आव-इयकता नहीं समझते हैं। इस लिये उनका अधिकांश जीवन बहुत ही कष्ट-पूर्ण होता है। प्रेमके लिये कुछ दिनों तक नये नये पात्र दूँ हैं जाते हैं और तरह तरहसे उनकी परीक्षाएँ होती हैं। इन सब परीक्षाओं और अन्वेषणोंके उपरान्त भी पति-पत्नीमें आगे चल कर प्रायः नहीं वनती; खटकी ही रहती है। अन्तमें विवाह-सम्बन्ध-तोड़ दिया जाता है और दूसरेसे विवाह होता है। और ये सब बातें इसी छिये होती हैं कि युवकों और युवतियोंको प्रेम-पात्रोंकी परीक्षा करने, बल्कि यों कहिए कि प्रेमका व्यापार करनेका चसका पहलेसे ही यहा होता है। इस कुप्रथाके कारण सभ्य देशोंका गार्हस्थ्य जीवन् जितना दुःस-पूर्ण होता है उतना और कोई जीवन नहीं होता । इसी लिये मानरेन और कालेरिजका मत है कि " यदि सबसे अधिक सुस-पूर्ण विवाह-सम्बन्ध किसीका हो सकता है तो वह केवल वहरे आदमी और अन्धी औरतका हो सकता है।" मई जो कुकर्मी करेगा वह औरत देस न सकेगी और औरत जो गालियाँ देगी वह मर्द सुन न सकेगा !

बहुतसे होग सौन्दर्य पर मुग्ध होकर विवाह करते हैं। शरीर और चेहरे आदिकी सुन्दर बनावट° तो अवस्य पुरुषको आकृष्ट कर लेती है पर यदि स्त्री सुघड़ और समझदार हो तो उसकी ओर पुरुष और भी अधिक आकृष्ट होता है। संसारमें सौन्दर्यका बहुत महत्त्व है। पुरु- षोंकी अपेक्षा स्त्रियाँ होती भी अधिक सुन्दर हैं और क्षियोंमें सोन्दर्ग्यकी आकांक्षा भी और सब आकांक्षाओंसे बढ़-चढ़ कर होती है। पर एक मात्र सोन्दर्ग्यसे ही विवाह सुखद नहीं हो सकता। केवल रूप पर मोहित होकर ही पहले नो बहुतसे लोग विवाह कर लेते हैं; पर साल दो साल बाद ही स्त्रीके रूपमें किसी प्रकारकी आकर्षण-शिक नहीं रह जाती। उस समय लोग स्वभाव और आचार आदिका सोन्दर्ग्य हुँहते हैं। युवाबस्थामें केवल अपने सोन्दर्ग्यके कारण पत्नी अपने पतिको उतनी अच्छी नहीं लगती जितनी वह प्रौढ़ या वृद्धावस्थामें अपने सद्गुणों और सुस्वभावके कारण मली जान पड़ती है।

पुरुषोंमें सौन्दर्य अपेक्षाकृत कुछ कम होता है। पर तो भी अधि-कांश महापुरुष और योदा आदि सुन्दर ही होते आये हैं। मनुष्यकी आकृति आदिका औरों पर बहुत कुछ प्रभाव पड़ता है। अधिकांश महापुरुषोंका स्वरूप ही सबसे पहले ओरोंके सामने उन्हें श्रद्धेय बना देता है। किसी उच्च पद तक पहुँचनेमें भी बहुधा रूप ही लोगोंका सहायक होता है; उस पद पर बना रहना उसके गुणों पर अवलिक्त होता है। यदि उसमें योग्यता होती है तो वह बहुत कुछ उन्नति कर लेता है और नहीं तो निकाल बाहर किया जाना है।

कोरा सौन्दर्य किसी कामका नहीं होता। हाँ, यदि उसके साथ सुजनता और सुस्वभाव भी हो तो वह अवश्य बड़े कामका है। कोरा सौन्दर्य केवल ऑसोंको ही अपनी ओर आकृष्ट कर सकता है। मन वहीं सिंच कर जायगा जहाँ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक सौन्दर्य होगा और इसी लिये प्रेम-बन्धनको हद करनेके लिये मानसिक सौन्दर्य्की आवश्यकता होती है। जो स्त्रियाँ केवल अपने रूप पर ही मूली रहती हों उन्हें अपना भ्रम छोड़ देना चाहिए और सबसे बढ़ कर मानसिक सौन्दर्यके सम्पादनके लिये प्रयत्न करना चाहिए। केवल रूपके कारण पित-पनीमें जिस व्यवहारकी धूम होती है वह व्यवहार तो साल छः
महीनेमें ही समाप्त हो जाता है। शेष जीवनमें तो पुरुषको जीविकाके
लिये किटन परिश्रम करना पड़ता है और ख्रीको ऐसा प्रयव करना
पड़ता है जिसमें गृह-स्वामीको सचा गृह-सुस्त मिले। जिस प्रकार
पुरुषको अपने निर्वाहके लिये किसी तरहका रोजगार या काम-धंधा
सीखनेकी आवश्यकता होती है उसी तरह खीको गृह-प्रबन्ध सीखनेकी
आवश्यकता होती है। जो घर साफ-सुधरा होगा, जिसमें सब धीजें
करीनेसे रखी होगी, जिसमें व्यर्थ कोई चीज नष्ट न होगी और जिसमें
कभी किसी प्रकारका मनो मालिन्य या कुभाव उत्पन्न न होगा उसी
घरमें आकर पुरुषका चित्त प्रसन्न हो सकता है और ऐसे ही घरके
दम्पति सदा सुखी भी रह सकते हैं। जिस घरमें इन सब बातोंका
अभाव होता है वही प्रत्यक्ष नरक बन जाता है।

गृहस्थी ही स्त्रियोंका संसार है और पित ही सर्वस्व। ठेकिन स्त्रीका केवल अपने पितिके व्यक्तित्वके साथ ही सम्बन्ध रहता है, उसकी यो-म्यता, कीर्ति या गुणों आदिके साथ उसका विशेष सरीकार नहीं होता। यदि पित बड़ा मारी महात्मा, राजनीतिज्ञ, चित्रकार, किव या ठेसक हो तो स्त्रीको इन सब बातोंसे क्या मतलव ? पितिके नातेसे उसे जो सुख मिलता है वही उसके लिये सब कुछ है। इसी लिये श्वियोंको कभी कभी बहुत दुसी होना पड़ता है। पित तो सदा अपने काममें लगा रहता है —िदिन रात व्यापार अथवा गृह विचारोंमें मग्न रहता है। उसे ऐसे कार्च्य करनेकी फुरसत ही नहीं मिलती जिनसे श्वियाँ प्रसन्त होती हैं। ऐसी दशामें यदि श्वी अधिक समझदार न हो तो गृहस्थीमें दुःस और कभी कभी कलहका भी आरम्भ हो जाता है। क्योंकि कुछ क्यों स्वभावतः ऐसी भी होती हैं जो यही चाहती हैं कि पित सदा समाके अनुगा और मनोक्रिनोटमें ही लगा रहे और किसी दृसरी बातकी

ओर ध्यान न दे । ऐसी दशामें पतिको उन्तित है कि वह पत्नीको भी अपने साथ साथ किसी ऐसे काममें लगा ले जिसमें उसका जी बहला रहे और पतिका काम-काज करना उसे न खटके ।

किव स्वमावतः प्रेमी और रिसक हुआ करते हैं । अधिकांश किव ऐसे ही हुए हैं जिनका विवाह वहुत ही बाल्यावस्थामें हुआ है। मारत-वर्षमें तो भला माता-िपता ही बचपनमें अपने लड़कोंका विवाह कर देते हैं और उन लड़कोंमें किव तथा मूर्ख सभी आ जाते हैं। पर पाश्चाल्य देशोंमें जहाँ पुरुष और स्त्रियाँ दोनों अपना विवाह करनेमें पूर्ण-रूपसे स्वतंत्र होते हैं, किव युवक बहुत ही थोड़ी अवस्थामें अपना विवाह कर लेते हैं। चर्चिलका विवाह सबह वर्षकी अवस्थामें अपना विवाह कर लेते हैं। चर्चिलका विवाह सबह वर्षकी अवस्थामें होक्सिपयरका अठारह वर्षकी अवस्थामें और शेलीका उन्नीस वर्षकी अवस्थामें हुआ था। कीट्स जब स्कूलमें पढ़ता था तभी वह सौन्दर्प्योपासक था और सुन्दर स्त्रियोंको देखनेका उसे बहुत शौक था। यहाँ तक कि वह सुन्द-रियोंको स्वर्गीय समझता था।

कवियों के विचार जिस संसारमें चक्कर लगाया करते हैं वह संसार हमारे और आपके इस संसारसे विलक्कल मिन्न होता है। उनका संसार बहुत ही सुन्दर और आदर्श होता है। वे जब चाहते हैं तब उस संसारकी हस्य अपनी आँखों के सामने उपस्थित कर लेते हैं और जब चाहते हैं तब उसे हटा देते हैं। इस संसारकी तरह उनका संसार न तो कितन होता है और न सदा उनके सामने उपस्थित रहता है। न उसमें इतनी चिन्ताएँ होती हैं और न विपत्तियाँ। ईसी लिये स्त्रियों के सम्बन्धके उनके विचार भी बहुत ही उच्च कोटिके होते हैं। उनके हदयमें आदर्श स्त्रीकी प्रतिमा स्थापित रहती है और उसके प्रति उनमें अदर्श स्त्रीकी प्रतिमा स्थापित रहती है और उसके प्रति उनमें अदर्श स्त्रीकी प्रतिमा होता है। डाण्टेका विएट्रिसके साथ, पेट्राकिका लाएके साथ और टस्सोका लियोनोराके साथ जो प्रेम था वह बहुतसे

अंशों में आदर्श था। बिएट्रिसके प्रेममें डाण्टे अपनी स्त्री और बच्चोंको भूळ गया था! पेट्रार्क अपनी लड़कीको घरमें नहीं रखता था और टस्सो बहुत दिनों तक पागलखानेमें पड़ा रहा था।

डाण्टे यदि जन्मसे प्रेमी नहीं था तो भी कमसे कम उसके जीवनका आरम्भ प्रेमसे ही हुआ था। नौ वर्षकी अवस्थामें वह आठ वर्षकी बालिका बिएट्रिस पर सदाके लिये आसक्त हो गया। उसने कभी अपना प्रेम प्रकट नहीं किया और एक दूसरी स्त्रीके साथ विवाह भी कर लिया। चौबीस वर्षकी अवस्थामें विएटिस मर गई, जिसके दुःसमें वह इतना कुश और क्षीण हो गया था कि उसके मित्र भी उसे वही ही कठिनतासे पहचान सकते थे। उस समय उसका जीवन और भविष्य मानों घोर अन्धकार मय हो गया । केवल बिएट्सिका ध्यान ही उसके जीवनका आधार रह गया। मृत्युने विएट्रिसको संसारसे उठा लिया, डाएटेने स्वर्ग तक उसकी आत्माका पीछा किया और उसकी आँखोंसे उसने सारा विश्व देखा । और उसींके प्रेमसे उत्तेजित होकर उसने अपने सबसे बड़े काव्य Divina Comedia की रचना की । इस काव्यमें उसने बिएट्सिको मानों देवी बना कर उसकी पूजा की है। उसका प्रेम आदर्श और स्थायी था और इसका कारण बहुतसे अंशोंमें उसका विरह ही था। यदि बिएटिससे उसका विवाह हो जाता तो वह कभी इतनी सुन्दर कविता न कर सकता। अपनी विवाहिता स्त्रीके साथ उसका विशेष प्रेम नहीं था; क्योंकि उसके लिये उसने एक पंक्ति भी नहीं लिसी! इसके अतिरिक्त जब डाण्टेको देश-निकाला मिला तब उसकी स्त्री उसके साथ भी नहीं गई थी, बल्कि फ्लोरेन्समें ही रह गई थी।

पेट्रार्क और ठाराकी प्रेम-कथा भी बहुत दिनों तक छोगोंको स्मरण रहेगी। ठाराके प्रेममें पेट्रार्क इधर उधर मारा मारा फिरता था और प्राय-एकान्तमें भी जाकर उसका घ्यान किया करता था कभी कभी अपनी प्रेमिकाकी दूरसे एक झलक देखनेके लिये वह उसके मकानके आस-पास भी आ निकलता था। लाराका पित पट्रार्कके प्रेम और भावसे दुखी रहा करता था। जब चालीस वर्षकी अवस्थामें लाराका फ्लेगसे देहान्त हो गया तब पेट्रार्कने लिखा था कि वह एक ऐसा दीपक था जो चिकनेके अमावके कारण बुझ गया। उसकी मृत्युका समाचार सुनते ही सारा संसार उसके लिये विलक्ल अन्धेरा हो गया था। इसके बाद पेट्रार्क वीस वर्ष तक जीता रहा। उसका सारा जीवन उसीके सम्बन्धमें कविता करते बीता।

सम्बन्धमें कविता करते बीता। पेट्रार्ककी कविताका इटलीमें बड़ा आदर था। उसी कविताको पढ़ कर टस्सो भी उसके ढंग पर चलने और कविता करने लगा। पहले वह एक स्त्री पर आसक्त हुआ; पर जव उस स्त्रीने दूसरेसे अपना विवाह कर लिया तव उसने एक राजकुमारीकी मूर्त्ति अपने इदय-मन्दिरमें स्थापित की । यह राजकुमारी एक डच्चककी बहिन थी। उसकि प्रेममें वह कविता करने लगा। उस कवितासे यह झलकता था कि वह राजकुमारी भी उस पर कुछ कुल रसती है; यद्पि वास्तवमें यह बात नहीं थी। उसकी कुछ कविताएँ किसीने चुरा कर डचूकको दिखलाई, जिससे चिंद कर ङ्यूकने उसे एक मठमें बन्द करा दिया। किसी तरह वह वहाँसे निकल भागा और साल भर तक इधर उधर मारा मारा फिरा। साल भर बाहुः उसे फिर वहीं आना पड़ा जहाँ उसका हृदय रमता था। वहाँ पहुँच कर उसने डचूक और राजकुमारीसे मिळना चाहा, पर उन लोगोंने उसके साथ मिलनेसे इन्कार कर दिया। इस पर वह पागल हो गया और उनको तथा उनके घरवालोंको बुरा-भला कहने लगा। वह फिर पकड़ बर एक

अस्पतालमें भेज दिया गया, जहाँ पागकोंकी तरह सात वर्ष तक उसकीर हैं चिकित्सा होती रही। पर राजकुमारीका ध्यान उसके हृद्यसे कमीह हैं न निकला और वह सदा उसके सम्बन्धमें कितता करता रहा ।

कवि मेटासटासियो जिस गानेवाली पर आशिक था उसके और उसके पतिके पीछे पीछे वह दिन रात चुमा करता था। उसकी प्रेमिका-ने मरते समय लिख दिया था कि मेरी मृत्युके उपरान्त नेरी सारी सम्पत्ति मेटासटासियोको मिले। पर उसने वह सम्पत्ति नहीं ही और उसके पतिको ही दे दी। एक और कविने अपनी प्रेमिकाको अपने ऊपर अनुरक्त कर लेने पर भी केवल इसी लिये दूसरी स्त्रीसे विवाह कर लिया था कि वह विरह-दशाको सर्वोत्तम और उपयुक्त समझता था और उसी विरह-द्शामें उसने बहुत अर्च्छा कविता भी की थी। वैलैण्डकी प्रेमिका भी उसे चाहती थी; पर वेलैण्ड दरिद्रताके कारण उससे विवाह न कर सका था । जब उसकी प्रेमिकाने दूसरेसे विवाह कर लिया तब भी वह बराबर उसकी मुहब्बतका दम भग्ता रहा और वराबर कविता करता रहा। इवैल्डकी प्रतिभा तो मानों उसी समय जाम्रत हुई थी जब उसकी प्रेमिकाने उसे निराश करके दुसरेसे विवाह कर िख्या था। गाथेका अनुराग बहुत-सी स्त्रियों पर था, पर केवल अपनी स्वतंत्रताकी रक्षाके विचारसे ही उसने किसीके साथ विवाह नहीं किया। इसी प्रकार और भी अनेक ऐसे कवि हो गये हैं जिन्होंने अपनी प्रेमि-काके. विरहमें अच्छी अच्छी कविताएँ की हैं। यदि उनकी प्रेमिका उन्हें मिल जाती तो वे कभी वेसी अच्छी कविता करनेमें समर्थ न होते। युरोपके अन्यान्य देशोंमें तो कवियों और साहित्य-सेवियोंका प्रेम बहुतसे अंशोंमें उच और आदर्श था; पर विगत शताब्दीमें फान्समें प्रेमकी बड़ी ही दुर्वेशा थी। उन दिनों वहाँ बड़े छोटे सभी दुराचारी हो गये थे। विवाहसे बहुत पहले स्त्री और पुरुषमें अनुचित सम्बन्ध हो जाता था, जिसे छिपानेके लिये उन्हें विवाह करना पड़ता था। उनका अधिकांश साहित्य इसी प्रकारके गन्दे प्रेमसे भरा पड़ा है।

वैहाँ दराचारिणी छिन्याँ ही अच्छी समझा जाती थीं । और उन्हींका

सब जगह आदर होता था । श्वियाँ केवल पुरुषोंके मनोविनोदकी सामग्री समझी जाती थीं। इसमें सारा दोष वहाँके तत्काळीन साहित्य और साहित्य-सेवियोंका था। कान्तियोंसे तो समाजकी रक्षा की जा सकती हैं पर स्त्रियोंकी दुराचारितासे समाजकी रक्षा नहीं हो सकती। इससे समाजका प्रत्येक अंग द्वित हो जाता है। इस दोषसे समाजकी स्था साहित्य-सेवी ही कर सकते हैं। सभ्य देशोंमें स्त्रियोंकी उपमा वैंककी हुण्डियोंसे दी जाती है और कहा जाता है कि साहित्य-सेवी महाजन हैं; उन्हींकी इच्छानुसार सर्व-साधारणकी दृष्टिमें स्त्रियोंका आदर-रूपी भाव घटता और बढ़ता रहता है। यदि यह बात ठीक मान छी जाय तो. कहना पड़ेगा कि विगत शताब्दीमें फान्सका नैतिक दृष्टिसे बहुत अधिक अधापतन हो गया था। कारण यही है कि उस समयके वहाँके अनेक बड़े बड़े कवि और लेखक स्वयं दुराचारी थे । डिडेण्टने, जिसने योग्यताः और सद्गुण पर एक बहुत अच्छा निबन्ध छिखा है, पहले अपनी एक प्रेमिकासे विवाह किया और तत्र एक दूसरी रखी हुई प्रेमिकाके व्ययके निर्वाहके लिबे॰एक बहुत ही अश्लील उपन्यास लिखा। रोशियोका बहुत-सी सुन्दरियोंके साथ अनुचित सम्बन्ध था। प्रसिद्ध लेखक वाल्टेयरने कभी विवाह ही नहीं किया; क्योंकि बिना विवाह किये और यों ही उसका काम निकलता रहता था। वह अपनी अन्तिम प्रेमिकाके साथ एक ही मकानमें रहा करता था। और लोगोंको दिखलानेके लिये उसे अँगरेजी और इटालियन भाषा सिखलाया करता था। इस प्रकार प्रेमी और प्रेमिका दोनों एक साथ छ: बर्ष तक रहे । अन्तमें प्रेमिका अन्वानक मर गई और प्रेमी पर मार्नो दुःसका पहाड़ टूट पड़ा। मला जहाँ इतने बड़े बड़े विद्वानों, और लेखकोंकी यह हालत हो वहाँ समाजकी दुईशाका क्या पूछना है 🎎

अँगरेन कवियोंमें भी बहुतसे लोग बड़े बड़े आशिक-मिजान हो गये हैं। स्विफ्टका तीन स्त्रियोंके साथ बहुत ही ग्रप्त-स्त्रपसे अर्नुविक्ट सम्बन्ध था। पोष पहले एक बार एक स्त्री पर आसक्त हुआ थाड़ पर जब उस स्त्रीने उसका कुछ भी ध्यान न किया तब वह युरोपकी सबसे बड़ कर सुन्दर स्त्री लेडी माण्टेग पर आसक्त हुआ; जब यहले पहल लेडी पर उसने अपना प्रेम प्रकट किया तब वह सिल-सिला कर हँस पही। तनसे वह उससे बहुत ही घुणा करने लगा। काउपर बाल्यावस्थामें अपनी चर्चेरी बहन पर आसक्त हुआ था । और उससे निराज्ञ होकर ही वह कविता करने रूगा था। ड्राइडनने चहुत ही ठीक कहा है-- "प्रेम यदि मनुष्यको कवि नहीं तो कमसे कम तुकवन्द अवस्य वना देता है।" इसके उपरान्त वह एक और स्त्री पर आसक्त हुआ था; और वह उसके पुत्र और पतिके साथ रहा करता था। पहले तो उसकी प्रेमिकाका पति मरा और तब उसकी प्रेमिका लक्ष्वेकी बीमारीमें मरी। प्रेमिकाके मरनेसे वह अत्यन्त दुसी हुआ था। गोल्डस्मिथ मी एक बार एक स्त्रीके प्रेममें फँस गया था। कीट्स तो बहुत बड़ा आशिक-मिजाज था। उसे हर जगह इस्क ही सुझता था। फार्न्सासी कृति वेरैजरने युवावस्थामें तो बहुत-सी स्त्रियोंके साथ प्रेम किया ही भा, पर बुद्धाव-स्थामें भी वह एक ऑगरेज युवती पर आसक्त हो गया था। बुढ़ारेमें वह उसके प्रेममें बिलकुल पागल हो गया था। जब उसने अपनी प्रेम-कथा और उससे होनेवाठी व्यथा अपने एक मित्रको सुनाई तब वह उसे छेकर एक देहातमें चला गया। वहाँ वे दोनों कई सप्ताह तैक रहे । बहुत कुछ जी बहलानेके बाद तब कहीं जाकर बुट्टेके कलेजेका याव पूजा। इसी लिये एक समझदारने कहा है कि प्रेम भी चेचकके रोगसे कम-नहीं है; यदि यह कहीं बुदाधेमें हो जाय तो फिर आफत ही ढाता है ।

हमारे यहाँ हिन्दी-साहित्यके कवियोंमें भी बहुतसे कवि रासिक और स्त्री-प्रेमी हो गये हैं। पर सच्चे प्रेमियोंमें बिजावरके ठाकुर कवि (सवैयावाठें) का नाम विशेष उद्देख योग्य है। बिजावरमें एक सुनार

था, जिसकी एक विवाहिता कन्या महस्टेमें एक कुएँ पर पानी भरनेके लिये नित्य सन्व्याके समय जाया करती थी। एक दिन ठाकुर उसे देख कर उस पर मोहित हो गये और तबसे वे नित्य प्रति सन्ध्या समय उसे देखनेके लिये वहाँ जाया करते थे। पर विशेषता यह थी कि वे कभी उससे एक शब्द भी न बोलते थे; क्योंकि वे जानते थे कि वह कन्या विवाहिता है और उसके साथ किसी प्रकारकी बात-चीत या छेड़-छाड़ करना उचित नहीं है। पर वे सौन्दर्य्यके उपासक थे, उसका सौन्दर्य उन्हें बहुत मला माल्म होता था और इसी लिये वे नित्य एक बार उसके दर्शनके लिये उस कुएँ पर जाया करते थे। और नित्य उसके रूपकी प्रशंसामें एक नया सबैया पढ़ कर उसे सुनाया करते थे। वह कन्या भी उनका सर्वेया सुन कर बहुत ही प्रसन्न होती थी। पहले तो कुछ दिनों तक यह कम इसी प्रकार चलता रहा; पर जब उस कन्याके पिताको यह बात माळूम हुई तब उसने उसका कुएँ पर पानी भरने जाना वन्द कर दिया। तब वह कन्या भी बीमार पड़ गई और टाकर कवि भी-द्रोनोंको ज्वर आने लगा। उस अवसर पर वे दोनों ही एक दूसरेको देखनेके लिये बहुत ही व्याकुल रहा करते थे। कई दिन बाद ठाकुर कविने उठ कर नित्य उसके मकानके आस-पास चुक्कर लगाना आरम्भ किया। उस समय उनके एक मित्रने उन्हें समझाया कि तुम क्यों व्यर्थ चक्कर लगाते हो; तुम्हारी प्रेमिकाको तुम्हारी कुछ सबर भी है। इस पर उन्होंने उसके मकानके नीचे एक सबैया कहा जिसका अन्तिम पद था--"आवत हैं नित मेरे छिये इतनो तो विशेष के जानत हो रहें।"

तबसे उस कन्याको मालूम हो गया कि ये नित्य मुझे देखनेके लिये हैं यहाँ भी आया करते हैं। तबसे वह नित्य झरोले-खिड़की आदिसे हैं इन्हें दर्शन देने तथा इनके दर्शन करने लगी। पर फिर भी बौजों हैं रोगी ही रहे; रोग-मुक्त कोई न हुआ। अन्तमं उस कन्याने अपनी मातासे कहा कि यदि तुम चाहती हो कि मैं अच्छी हो जाऊँ तो तुम मुझे कुएँ पर पानी भरनेके छिये जाने दिया करो । माताने उसकी वात मान ली और उसे कुएँ पर जानेकी आज्ञा मिल गई। तब कहीं जाकर दोनों अच्छे हुए और फिर नित्य एक दूसरेके दर्शन करने छो । कुछ दिनों बाद उस कन्याकी ससुरास्त्रालोंको यह वात मालूम हुई और उनके डरसे पिताने फिर कन्याको कुएँ पर जानेसे रोक दिया और विजावरके तन्काठीन महाराजसे इस वातकी शिकायत की। महा-राजने ठाकुरको अपने दरबारमं बुला कर पूछा तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि महाराज मैंने उसे तिनक भी पाप-दृष्टिसे नहीं देखा; मेरा उस पर बहुत ही सान्विक और पवित्र प्रेम है। पर पिताका इन बातोंसे सन्तोष नहीं हुआ और उसने कन्याको घरसे बाहर न निकरुने दिया । तब एक दिन बहुत ही दुखी होकर ठाकुरने उसी कुए पर जाकर एक सवैया पढ़ा, जिसमें उन्होंने जल-देवताकी प्रार्थना की और कहा कि यदि मेरा प्रेम सच्चा और शुद्ध हो तो आप किसी प्रकार फिर उस मुन्दरीकी यहाँ बुलाइए। कहते हैं कि वह कुआँ उसी दिन सूस गया, जिसके कारण महल्लेमें बड़ी ही हलचल मची। तब फिरं उस कन्याने अपने माता-िपतासे कहा कि ठाकुरने आज तक मुझसे कभी एक भी बात नहीं की और न मुझे कभी छेड़ा । ऐसी दुशामें यदि, आप लोग चाहते हों कि कुएँमें फिरसे पानी आवे तो मुझे वहाँ पानी मरनेके लिये जाने दीजिए । हाचार माता-पिताने इसे जानेकी आज्ञा दी ठाकुर भी पता रुगा कर वहाँ पहुँचै। उसी समय फिर कुएँमें पानी आ गया। विजावरमें अब तक वह कुआँ भी मौजूद है और उस कन्या तथा ठाकुरका मकान भी । और इस बातको दहाँके प्राय: सभी छोग जानते हैं । भ्रमिद्ध कवि आलम जब पहले ब्राह्मण थे तब उन्होंने एक बार एक

म्रोहेंका एक चरण बनाया था, यर उसका धूसरा चरण उनसे न बन

ł

सका था। उस एक चरणको कागज पर लिख कर उन्होंने अपनी पगड़ी के प्रेमें बाँघ लिया था। एक दिन उन्होंने वह पगड़ी रँगनेको दी और उसके पहोंमें भूलसे वह कागज भी बंधा रह गया। रँगरेजकी कन्याने वह कागज देखा और उस दोहेका दूसरा चरण भी बना कर उस पर लिख दिया। और जब पगड़ी रँगी जा चुकी तब वह कागज भी उसी के साथ रख दिया। आलम वह कागज पढ़ कर बहुत ही विस्मित हुए और पता लगाते हुए उस रँगरेजके घर पहुँचे। वहाँ उन्हें वह लड़की मिली जिसने दोहेका दूसरा चरण वनाया था। उस लड़की के रूप और गुण पर वे इतने मोहित हुए कि तुरन्त मुसलमान होकर उन्होंने उसके साथ विवाह कर लिया!

इसी प्रकार और भी बहुतसे ऐसे कवि हो गये हैं जो श्ली-प्रेमी थे। बोधाका इस्कनामा और बिहारीकी सतसईसे सिद्ध होता है कि ये दोनों ही कवि बड़े सौन्दर्ध-प्रेमी थे। देवकी कवितासे भी यही बान सिद्ध होती है। केशव तो बुद्धावस्थामं भी नित्य उस स्थान पर जाया करते थे जहाँ श्लियाँ नहातीं और पानी भरती थीं। उन्हें देख कर युवतियाँ "वाधान" कह कर उनकी हँसी उड़ाया करती थीं। उसी अवसर पर उन्होंने यह दोहा कहा था—

# केशव केसन अस करी, बैरिहु जस न कुराहिं। चन्द्रबद्न मृगलोचनी, बाबा कहि कहि जाहिं॥

आधुनिक कवियों और लेखकोंमें भारतेन्दु बाबू हरिश्चंद्र उल्लेख योग्य हैं। आपका दो वेश्याओंसे सम्बन्ध था। उर्दू भाषाके तो बहुतसे ऐसे किव हो गये हैं जो मद्यप भी थे और श्ली-लोलुप भी। बंगलाके किव माइकेल मधुसूदन दत्त एक युरोपियन युवर्तीक प्रेम-पाशमें इतने फॅस गर्के थे कि उससे विवाह करनेके लिये उन्हें ईसाई हो जाना पड़ा था!

पाश्चात्य देशोंमें लोग पहले प्रेम और प्रेम-परीक्षा करते हैं और तक विवाह। लेकिन ऐसे लोगोंमें प्राय: यही देखा जाता है कि विवाह होनेसे पहले तो प्रेमी और प्रेमिकामें बहुत प्रेम होता है, पर विवाहके कुछ ही दिनों उपरान्त वह प्रेम शिथिल पड़ जाता है। पर वास्तवमें परीक्षाका समय विवाहके उपरान्त ही आता है। यदि विवाह होने उपरान्त अनेक प्रकारकी कठिनाइयाँ और कष्ट होल कर भी पित और पत्नी परस्पर एक दूसरेके प्रेममें दृद रहें तो समझना चाहिए कि वे सबे प्रेमी हैं। यौवन और सुलके समय तो सभी लोग प्रेम कर सकते हैं। सबे प्रेमके लिये मनमें सबी सहानुभूतिकी आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त पित-पत्नीके लिये यह भी आवश्यकता होती है कि वे अपने मन और विचारोंको अपने अधीन रहें और अपना उत्तर-दायित्व समझें; यदि एकसे कोई मूल या अपराव हो जाय तो दूसरा उसे शान्ति-पूर्वक क्षमा कर दे और यदि एकके अपर विपत्ति आवे तो दूसरा उसका कभी साथ न छोड़े। ऐसी अवस्थामें दोनोंका जीवन वड़े ही सुल, बड़े ही आनन्दसे बीतेण। दोनों ही अपने घरको स्वर्ग और सारे सुलोंका केन्द्र समझेंगे। और सव प्रकारके कष्टां तथा आपत्तियोंसे सदा रक्षित रहेंगे।

काम-काजी आदमी जब दिन भरका थका-माँदा घर आता है तब वह सुसी और शान्त होना चाहता है। और याद घरमें सुशीला स्त्री हो तो इसमें कोई सन्देह नहीं कि उसे वहाँ अवश्य सुस और शान्ति मिलती है। और सुशीला स्त्रीकी पहचान यह है कि गृहस्थाका सारा प्रवन्ध बहुत ही उत्तमता-पूर्वक करे, बाल-बचोंके पालन-पोषणका पूरा पूरा ध्यान रखे, साम-ससुर, देवरानी, जेठानी और ननद आदिको कमी सह या असन्तुष्ट म होने दे, यदि किसी प्रकारका कोई कष्ट आ पह तो यथासाध्य चुप-चाप उसे सहले और हर दम अपने प्रतिकी सेवामें दत्ताचित रहे। ऐसी ही स्त्रियोंके कारण बहुतसे लोग अच्छे अच्छे काम कर हालते हैं और कमी कमी महात्माओं तकमें गिने जानेके योग्य है जाते हैं। पर संसारमें जहाँ ईश्वरकी और अनेक विचित्र लीलाएँ देसी

जाती हैं वहाँ यह भी देखा जाता है कि प्रायः अच्छी स्त्रीको बुरा पित् कि मिलता है और बुरी स्त्री अच्छे पितके गले मढ़ी जाती है। ऐसे बहुतरे कि विदान और महापुरुष हो गये हैं जो अपनी स्त्रीके लड़ाके, चिड़चिड़े सा कि स्वभावसे सदा दुखी रहते थे और जिन्हें गृहस्थी बिलकुल जंजाल कि मालूम होती थी। पर साथ ही बहुतसे विदान और महापुरुष ऐसे भी

२२०

हो गये हैं जो गृहस्थीके विचारसे बड़े ही भाग्यवान थे और जिनकी स्त्रियाँ बहुत ही सुशीला, सुयोग्य, दक्ष और विदुषी थीं। ऐसी स्त्रियाने विद्या और विज्ञान-विषयक कार्योंमें अपने पतियोंको बहुत अधिक सहायता दी है और यथासाध्य उनका हाथ बँटाया है। पर आज-कलकी सभ्यता स्त्रियोंको वहुतसे अंशोंमें नष्ट कर रही है। सन्त पालने कहा है कि आज-कलकी स्त्रियाँ प्राथः घरका कोई काम-धन्धा नहीं करतीं, सदा खाली रहती हैं, इधर उधर घूमा करती हैं और व्यर्थ दूसरोंकी निन्दा-स्तुति करती फिरती हैं । यह दशा पाश्चात्य सभ्य समाजकी भी है और भारतीय समाजकी भी। ऐसी स्त्रियाँ न तो कभी प्रेमकी पाँत हो सकती हैं और न उनसे पतियोंको किसी काममें सहायता मिल सकती है। मला स्त्रियोंकी यह दशा देख कर यदि कोई हैं समझदार अविवाहित रहना ही पसन्द करे तो उसमें उसका क्या दोष हैं? पाश्चात्य देशोंमें जहाँ विवाह करना या न करना अपने अधिकारमें होता पाश्चात्य देशोंमें जहाँ विवाह करना या न करना अपने अधिकारमें होतां है, बहुतसे पढ़े-लिखे और कमाने-धमानेवाले लोग भी इसी लिये विवाह करके गृहस्थीकी झंझटोंमें फँसनेसे डरते हैं। चाहे आगे चल कर वे दुराचारी ही क्यों न हो जायँ और उनके द्वारा समाज कितना ही दूषित क्यों न हो जाय, पर वे विवाहसे सदा बचनेका ही प्रयतन करते हैं। 🥞 इसी लिये भारतीय समाजमें यह प्रथा स्थापित कर दी गई है कि माता-पिता ही अपनी सन्तानके गलेमें गृहस्थीका जंजाल डाल दें और सन्तान चाहे दुसी होकर और चाहे सुसी रह कर उसका निर्वाह करे, और

### विवाहित और अविवाहित सहायक अर्द्धान । २२१

भविष्यमें उनके द्वारा समाजमें दुराचार फैलनेकी आशंका न रह जाय । यही कारण है कि हमारा समाज उन अनेक दोषों स्क्षित हैं जिनसे यूरोपियन सभ्य समाज बुरी तरह दृषित और क्लंकित हो रहा हैं।

अब हम दम्पतिके प्रेमके सम्बन्धमें दो वार्ते कह कर यह प्रकरण समाप्त करते हैं। हैगर्टने कहा है कि "यदि खीमें यथेष्ट सीन्दर्ज्य हो तो वह पुरुषको अपने वशमें कर सकती है; और यदि पुरुषके पास यथेष्ट धन हो तो वह स्त्रीको अपने वशमें कर सकता है।" पर यह बात-सांसारिक अनुभवके बहुत कुछ विपरीत है। केवल धनसे ही स्त्रीका प्रेम सम्पादित नहीं किया जा सकता । बल्कि सच पृछिए तो जो प्रेम केवल धनके कारण होता है वह न तो कभी सचा प्रेम होता है और न उसका परिणाम सुन्दर और सुखद होता है। बहुधा ऐसे प्रेमका अन्तिम परिणाम यही होता है कि पति और पनी दोनों दुराचारमें प्रवृत हो जाते हैं। सचे प्रेमके लिये मनमें एक दूसरेके प्रति सहानुभृतिकी आवश्यकता होती हैं। इसी लिये किसीने बहुत ही ठीक कहा है कि कभी कभी कप्त और आपत्तियोंसे भी प्रेम बहुत दृढ़ हो जाता है; क्योंकि उसे देशामें सहानु-भृतिकी विशेष आवश्यकता होती है। और सहानुभृतिकी मात्रा जितनी ही अधिक होगी प्रेम भी उतना ही अधिक होगा। दसरी बात यह है कि प्रारम्भिक और नया प्रेम किसी कामका नहीं होता। पति और प्रतीका जितने ही अधिक दिनों तक साथ रहेगा प्रायः उनके प्रेममें भी उतनी ही वृद्धि होगी। एक दूसरेके इदयको अच्छी तरह पहचानने और दोनों इदयों के एक होनेमें बहुत समय लगता है। ज्यों ज्यों दिन बीतते हैं त्यों त्यों वे दोनों एक दूसरेके गुणों और दोषोंने परिचित होतें जाते हैं और गुणोंका आक्र करना तथा दोबोंको उदारता-पूर्वक क्षमा करना या सहना सीखते जाते हैं। और यही परिचयकी अधिकता, चहारभूति और सहनजीलता आदि प्रेमके प्रधान आधार हैं।

जाती हैं वहाँ यह भी देखा जाता है कि प्रायः अच्छी स्त्रीको बुरा पति मिलता है और बुरी स्त्री अच्छे पतिके गले मढ़ी जाती है। ऐसे बहुतसें

विद्वान और महापुरुष हो गये हैं जो अपनी स्त्रीके छड़ाके, चिड़चिड़े या शकी स्वभावसे सदा दुखी रहते थे और जिन्हें गृहस्थी बिलकुल जंजाल े

मालूम होती थीं । पर साथ ही बहुतसे विद्वान और महापुरुष ऐसे भी हो गये हैं जो गृहस्थीके विचारसे बड़े ही भाग्यवान थे और जिनकी स्त्रियाँ बहुत ही सुझीला, सुयोग्य, दक्ष और विदुषी थीं। ऐसी स्त्रियोंने विद्या और विज्ञान-विषयक कार्य्योमें अपने पतियोंको बहुत अधिक सहायता दी है और यथासाध्य उनका हाथ बँटाया है।

पर आज-कलकी सभ्यता स्त्रियोंको बहुतसे अंशोंमें नष्ट कर रही है।

सन्त पाठने कहा है कि आज-कलकी स्त्रियाँ प्रायः घरका कोई काम-धन्या नहीं करतीं, सदा खाळी रहती हैं, इथर उधर घूमा करती हैं और व्यर्थ दूसरोंकी निन्दा-स्तुति करती फिरती हैं । यह दशा पाश्चात्य सभ्य समाजकी भी है और भारतीय समाजकी भी । एसी स्त्रियाँ न तो कभी प्रेमकी पार्ज हो सकती हैं और न उनसे पतियोंको किसी काममें सहायता मिल सकती है। मला स्त्रियोंकी यह दशा देख कर यदि कोई

समझदार अविवाहित रहना ही पसन्द करे तो उसमें उसका क्या दोष हैं? पश्चात्य-देशोंमें जहाँ विवाह करना या न करना अपने अधिकारमें होती है, बहुतसे पढ़े-लिखे और कमाने-धमानेवाले लोग भी इसी लिये विवाह करके गृहस्थीकी झंझटोंमें फँसनेसे डरते हैं। चाहे आगे चल कर वे दुराचारी ही क्यों न हो जायँ और उनके द्वारा समाज कितना ही दूषित े क्यों न हो ज़ाय, पर वे विवाहसे सदा बचनेका ही प्रयतन करते हैं।

इसी लिये भारतीय समाजमें यह प्रथा स्थापित कर दी गई है कि माता 🛬 पिता ही अपनी सन्तानके गछेमें गृहस्थीका जंजाल डाल दें और सन्तान है चाहे दुसी होकर और चाहे सुसी रह कर उसका निर्वाह करे, और

भविष्यमें उनके द्वारा समाजमें दुराचार फैलनेकी आशंका न रह जाय । यही कारण है कि हमारा समाज उन अनेक दोषोंसे रक्षित है जिनसे यूरोपियन सभ्य समाज वुरी तरह दूषित और कढंकित हो रहा है।

अब हम दम्पतिके प्रेमके सम्बन्धमें दो वातें कह कर यह प्रकरण समाप्त करते हैं। हैगर्टने कहा है कि "यदि स्त्रीमें यथेष्ट सान्द्रव्य हो तो वह पुरुषको अपने वद्यमें कर सकती है; और यदि पुरुषके पास यथेष्ट धन हो तो वह स्त्रीको अपने वशमें कर सकता है।" पर यह बात-सांसारिक अनुभवके बहुत कुछ विपरीत है। केवल धनसे ही स्त्रीका प्रेम सम्पादित नहीं किया जा सकता । बल्कि सच पृछिए तो जो प्रेम केवल धनके कारण होता है वह न तो कभी सचा प्रेम होता है और न उसका परिणाम सुन्दर और सुसद होता है। बहुधा ऐसे प्रेमका अन्तिम परिणाम यही होता है ि पति और पन्नी दोनों दुराचारमें प्रवृत हो जाते हैं। सचे प्रेमके लिये मनमें एक दूसरेके प्रति सहानुमृतिकी आवश्यकता होती हैं। इसी लिये किसीने बहुत ही ठीक कहा है कि कभी कभी कष्ट और आपत्तियोंसे भी प्रेम बहुत हुट हो जाता है; क्योंकि उसे देशामें सहान-भूतिकी विशेष आवश्यकता होती है। और सहानुभूतिकी मात्रा जितनी ही अधिक होगी प्रेम भी उतना ही अधिक होगा। दुसरी बात यह है कि प्रारम्भिक और नया प्रेम किसी कामका नहीं होता । पति और पत्नीका जितने ही अधिक दिनों तक साथ रहेगा प्रायः उनके प्रेसमें भी उतनी ही वृद्धि होगी। एक दूसरेके इदयको अच्छी तरह पहचानने और दोनों इदयों के एक होनेमें बहुत समय लगता है। ज्यों ज्यों दिन बीतते हैं त्यों त्यों वे दोनों एक दूसरेके गुणों और दोबोंसे परिचित होते जाते हैं और गुणोंका आक्र करना तथा दोगोंको उदारता-पूर्वक क्षमा करना या सहना सीखते जाते हैं। और यही परिचयकी अधिकता, सहिमुति और सहनक्रीलता आदि प्रेमके प्रधान आधार हैं।

साठ ही वर्षकी थी ।

# द्सवाँ प्रकरण ।



# जीवन-सन्ध्या-महात्माओंके अन्तिम विचार।

मुख होते हैं और वृद्धावस्थामें उनकी स्मृति बनी रहती है। जिसं
प्रकार किसी फूठकी सबसे अन्तमें खिलनेवाली पॅखड़ियाँ सबसे अधिक
सुन्दर होती हैं उसी प्रकार जीवनके अन्तिम दिन भी बहुत ही सुन्दर और
सुख-पूर्ण हो सकते हैं। जब किसी वृक्षके फूल झड़ जाते हैं तब उसमें फल
लगते हैं; और जब हारीर शिथिल होने लगता है तब मन परिपक्ष
होने लगता है। कारनैरोने पचासी वर्षकी अवस्थामें कहा था—" ज्यों
ज्यों हारीर वृद्ध होता जाता है त्यों त्यों आत्मा पूर्णता प्राप्त करती
जाती है।" अमेरिकाके डा० चैनिंगसे, उनकी मृत्युके कुल ही पहले,
किसीने पूला था कि जीवनकी सबसे अधिक सुख-पूर्ण अवस्था कौनसी
है। उन्होंने उत्तर दिया—" साठ वर्षकी"। उस समय उनकी अवस्था

भारतवर्षमें जिन लोगोंकी अवस्था पचपन, साठ या पैंसठ वर्षकी हो जाती है उनकी समझकी हँसी उड़ाते हुए लोग कहा करते हैं कि ये तो सिठिया गये हैं। मानों साठ वर्षकी अवस्था तक पहुँचने पर आदमीकी अक्क भारी जाती है। साधारणतः पाश्चात्य देशोंके लोगोंका भी यही विश्वास

है कि तिरसठ वर्षकी अवस्था तक पहुँचने पर मनुष्यकी मानसिक सक्ति क्षीण होने रुगती है। लेकिन फाण्टेनेलने कहा था कि मेर जीवनका सबसे अधिक सुस-पूर्ण अंश पचपनसे पचहत्तर वर्षकी अवस्थाके मध्यका

था । बफन सत्तर वर्षकी अवस्थामें उतना ही अधिक प्रसन्न रहता वा कि जितना कि वह अपने जीवनकी और अवस्थाओंमें रहा करता था कि

उसने एक स्थल पर कहा था-" जो पिछली वातें पुराने मूर्सोको दुर्सा करती हैं वहीं मुझे सबसे अधिक मुखी और प्रसन्न करती हैं।"

एक मान्सीसी नीतिज्ञने कहा है कि युवावस्थाका स्वर्ग वृद्धावस्था है और वृद्धावस्थाका स्वर्ग युवावस्था है। युवावस्थाके दिन वहत धीरे धीरे वीतते हैं। उस समय वरस-गाँठ मानों वहत दूर पृत्रती है और जीवनका स्वर्ग वीरे धीरे हमारी ओर आता है। पर ज्यों ज्यों दिन वीतते जाते हैं त्यों त्यों वरस-गाँठ अधिक जत्दी होने ठगती है। उस समय हम अपनी गत युवावस्थाके स्वर्ग पर दृष्टि ढालते हैं और उस समयकी वातोंकी स्मृति वनाथे रखते हैं। वह मनुष्य बड़ा ही भारयवान है जो युवावस्थामें अच्छे अच्छे कार्य्य करता और अच्छी अच्छी वातें कहता है और वृद्धावस्थामें उनका समरण करके प्रसन्न होता है।

बुद्धावस्थामें लोग तरह तरहके कामों से और विशेषतः प्राचीन सुन्द्रर अन्योंका अध्ययन करके अपना जी वहलाते हैं। प्राचीन भारतवासी वानप्रस्थ आश्रममें प्रवेश करके जंगलों ओर पहाड़ोंकी ओर निकल जाया करते थे और वहीं बहुत ही शुद्धता-पूर्वक और बड़े ही सुससे अपना जी वहलाया करते थे। आज-कल भी वृद्ध हिन्दू या तो सब तीर्थोंकी यात्रा करने निकल जाते हैं और या किसी एक ही तीर्थमें रह कर अपना शेष जीवन सुस और शान्ति-पूर्वक व्यतीत करते हैं। उस अवस्थामें उनका समय गीता-पुराण आदि पढ़ने और सुनने और धर्म-चर्चा करके आत्मिक उन्नति करनेमें ही बीतता है। पाध्यात्य देशोंमें वृद्धा-वस्थामें लोग किसी गाँव, देहात या दूसरे निर्जन स्थानमें लोटा मोटा मकाने बना कर जा रहते हैं और वहीं बाग-वगीचा लगा कर रहते ओर पुस्तकें पढ़ कर अपना समय बिसाते हैं। लाई चेस्टर फील्ड जब वृद्धाव-स्थामें बहरे हो गये थे तब वे केवल पुस्तकें ही पढ़ा करते थे और कहते थे कि बहरोंका यही वार्यांक्रप है और इसीके द्वाप वे समाजसे सम्बद्ध

रहते हैं। साठ वर्षकी अवस्थामें उन्होंने अपने एक मित्रको लिखा था— "इस बार बिना प्रसन्न या दुली हुए मैंने साठ मर केवल तरकारियाँ बोई हैं। मेरा बुढ़ापा और वहरापन तो मुझे प्रसन्न नहीं होने देता और मेरा दर्शन-शास्त्र अथवा कदानित मेरा स्वभाव ही मुझे दुःखसे राक्षत रखता है। मैं बड़े मजेमें पेड़ लगाता, घृमता और किताबें पढ़ता हूँ और साथ ही उस मृत्युकी भी प्रतीक्षा करता हूँ जिसकी न तो मुझे आकांक्षा है और न भय।"

रिचर्ड बैक्सटर जन नीरोग और स्वस्थ था तब वह केवल उपदेश ही देता था; पुस्तकें लिखनेकी ओर उसका ध्यान कभी जाता ही न था। पर जब वह बहुत रोगी होनेके कारण अपने जीवनसे बिठकुठ निरास हो गया तब उसने अन्तिम और अनन्त शान्ति पर विचार करना आरम्भ किया और उन्हीं विचारोंको एकत्र करके एक बहुत ही उत्तम मन्य The Saint's Rest ( सन्तका विश्राम ) छिख डाला। अन्वे लोग एक तो स्वभावतः प्रसन्न रहा ही करते हैं, वृसरे वृद्धावस्थामें यदि वे चाहें तो और भी अधिक प्रसन्न रह सकते हैं। महात्मा सुरदासजी प्रायः अस्सी वर्षकी •अवस्थामें भी सदा वहे ही प्रसन्न रहा करते थे और आनन्द-पूर्वक पद बनाया और गाया करते थे । अँगरेजीके सुप्रसिद्ध किन मिल्डिनकी दृष्टि भी वृद्धावस्थामें जाती रही थी। इसके अतिस्कि उसे और भी अनेक शारीरिक कष्ट मोगने पड़े थे। पर उसने न तो बृद्धावस्था और नेत्र-हीनताकी परवा की और न कप्टोंकी चिन्ता की 🕹 अन्धे होनेके समय वह इंगलैण्डका एक इतिहास फ़िल रहा था। पर जब वह अन्या हो गया तब उसने वह इतिहास लिखना छोड़ दियाँ और अपने सुप्रसिद्ध पन्थ Paradise Lost की रचना कर हाली। यदि मिलटन अन्धा न हो जाता तीं बहुत सम्भव था कि अँगेर्जि असहित्य इस मन्थ-रहसे वंचित ही रह जाता

प्रकृतिकी योजना भी बड़ी ही विलक्षण है। जब किसी मनुष्यकी कोई एक इन्दिय या शक्ति नष्ट हो जाती है तब उसके बदलेमें उसकी कोई दूसरी इन्दिय या शिक्त बहुत ही तीब और बलवर्ती हो जाती है। जब आँसोंकी ज्योति नष्ट हो जाती है तब मधुर शब्दोंको सुननेके लिये अवण-शक्ति बहुत बढ़ जाती है; साथ ही स्पर्श करके ज्ञान प्राप्त करनेकी शिक्त भी बढ़ जाती है; मानों हर एक उँगली आँत हो जाती है। यहाँ तक कि मुँह भी आँत बन जाता है और चारों और देखने तथा पदार्थोंका अनुभव करने लग जाता है। मनुष्यमें साहस आ जाता है और उसकी वृत्ति बहुत अधिक प्रमन्न हो जाती है; इस प्रकार उसकी आँसोंबाली बृद्धिकी पूर्ति होती है। अन्या होते ही आदमी प्रायः मिलन-सार और कुश-मिनाज हो जाता है। पर बहरेपनका प्रभाव इसके बिलकुल विपरीत होता है।

प्रसिद्ध क्सी किन कोजला केनल अन्या ही नहीं हो गया था, बल्कि उसके दोनों पैरोंमें लकना भी मार गया था। पर इससे उसका कान्य-प्रेम और भी बढ़ गया था। पूलर अन्या होने पर बहुत ही हॅस-मुख हो गया था और उसकी स्मरण-शक्ति इतनी प्रनल हो गई थी कि उसने सारा महाकान्य Æncid जनानी याद कर लिया था। यही नहीं, बल्कि उसे यहाँ तक स्मरण था कि कौनसे पेजका आरम्भ किस क्रान्यसे और अन्त किस शब्दसे होता है। गेलीलियों भी मरनेसे कुछ दिन पहले अन्या हो गया था, पर तो भी उसने अपना मानसिक परिश्रम कभी नहीं छोड़ा। इत टकर जन छासठ वर्षकी अन्यथामें अन्या हो गया तब उसकी लड़की उसे कितानें पढ़कर सुनाया करती थी। अपने पिताको ग्रीक भाषाकी पुस्तकें सुनानेके लिये ही उसने वह भाषा भी सीसी थी। डा॰ टकरने अपने लिये लिसनेकी एक कलका भी आनिष्कार किया था और अस कलके द्वारा उसका लिखा हुआ लेख उसकी लड़की बहुत अन्छी

तरह पढ़ लेती थी ओर साधारण लिपिमें उसकी नकल कर लेती थी। एतिहासिक बातें जानने और इतिहासज्ञ बननेके लिये दृष्टिका होना बहुत ही आवश्यक होता है; क्योंकि उसमें बहुत अधिक प्रन्थोंका अध्ययन करना पड़ता है; पर प्रसिद्ध इतिहासज्ञ थियरीने अन्धे होनेके बाद बहुतसे अच्छे अच्छे प्रन्थ लिखवाये थे और प्रेस्काटने स्वयं, अन्धोंके लिये बनी हुई एक प्रकारकी कलम और लिखनेके सन्दुकके द्वारा, कई प्रन्थ लिखे थे। हेनरिच हेन मरनेसे प्रायः आठ वर्ष पहले बिलकुल अन्धा हो गया था और उसके सर्व-श्रेष्ठ प्रन्थ उसी समधके लिखे हुए हैं। डिसराइली जब अन्धा हो गया था तब उसने साहित्य-सेवा-सम्बन्धी अपने बहुतसे अधूरे विचार अपनी कन्याकी सहायता लेकर पूरे किये थे।

लेकिन सबसे अधिक विरुक्षण अन्या प्रसिद्ध यात्री लिफ्टिनेण्ट हालमैन था। पत्रीस वर्षकी अवस्थामें ही उसकी आँसे जाती रहीं थीं,
जिसके कारण उसे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी थी। उस मनुष्यके
हृदयमें बहुत बड़ी बड़ी आकांक्षाएँ और ऊँचे ऊँचे होसले थे, इस लिये
हृदिके नष्ट हो जानेसे वह अवस्थ ही परम दुसी हुआ होगा। पर तो
भी वह निराश नहीं हुआ और अपनी नवीन अवस्थाके अनुकूल ही
अच्छी तरह रहनेके लिये वह तैयार हो गया। उसके मनमें देशाटनकी
बहुत प्रबल इच्छा थी; पर अब तो वह अन्या हो गया था। तो भी
उसने साहस करके अमण आरम्भ ही कर दिया। यद्यपि वह एक अक्षर
भी फान्सीसी भाषा नहीं जानता था तथापि उसने पहले पहल फान्समें
प्रवेश किया। लण्डनमें तो वह अपने पास एक नौकर भी रखता था,
पर यात्राके लिये वह घरसे बिलकुल अंकला ही निकला था। और
अकेले ही उसने सारे युरोप, एशिया, अिकका अमेरिका, और आस्ट्रोलिं
याकी यात्रा की थी। वह केवल अमण ही नहीं करता था, बर्लिक सार्थः

ही साथ अपना असण-वृतान्त भी तिसता जाता था । उस वृतान्तके छः सण्ड तो उसने अपने जीवन कालमें ही प्रकाशित करा दिये थे और आगेके सण्डोंकी हस्त-लिसित मित भी तैयार की थी। पर इसी बीचमें वह मर गया। अपने नितिक साहस, कर्मण्यता, आत्म-निर्भरता और अदम्य उत्साह आदिके कारण वह अन्या भी अपने हंगका एक ही हो गया है।

नहरों के साथ छोगों की उतनी सहानुसूति नहीं होती जितनी अन्धें के साथ होती है। पर यदि सच पूछिए तो अन्धे होने की अपेक्षा वहरा होना और भी नुरा है। अन्धे आदर्मा तो प्रायः आनन्दित रहते हैं; ओर उनका चिन्न वहुधा प्रसन्न रहता है; पर वहर प्रायः चिड़चिड़े होते और सदा दुखी रहते हैं। इसका मुख्य कारण यही है कि वे वार्ताछापके आनन्द्र में चित हो जाते हैं; और सामाजिक सम्बन्धका सबसे अधिक आनन्द्र केन्नछ वार्ताछापमें ही आता है। मानों वे एक ऐसे भोजमें वैठते हैं जिसमें वे सम्मिछित नहीं हो सकते। छोगोंको तो वे अच्छी तरह हँ सते-बोठते देखते हैं, पर वे स्वयं- हँस-बोठ नहीं सकते। सर विछियम वाइल्डने एक स्थान पर छिला, है- ' जहाँ चार आदमी बैठै हों वहाँ एक कुछ वहरेका नाक-मुँह बनाना और अन्धेका मुसकराना देखने छायक होता है। पर जो छोग अधिक समुझदार होते हैं वे पूर वहरे होने पर भी दुसरोंकी बार्तोंका केवल कुछ अंश मुननेके कारण ही कभी दुसी नहीं होते।"

प्रसिद्ध गवैये बीथोवनको तीस वर्षकी अवस्थामें ही कम सुनाई पड़ने लगा था"। जब वह ऊँचा सुनने लगा तब उसने लोगोंसे मिलना-जुलना कम कर दिया। किसी गवैयेके लिये बहरा होना कितना बुरा है, इसके यहाँ ब्तलानेकी कोई आवश्यकता नहीं; क्योंकि जो कुछ मुँहसे कहा जीता है वह जब तक अपने आपको सनाई न दे तब तक उसका

कुछ आनन्द ही नहीं आता। और विशेषतः गाने-बजानेके कार्मा तो यह जाननेके लिये कानकी और भी अधिक आवश्यकता होती है कि कहीं हमने बेसुरा तो नहीं गाया बजाया। अपने बहरेपनेके कार्मा बीधावन इतना दुर्खी हुआ कि अन्तमें उसने आत्मधात करना निश्चय कर लिया। पर बहुत कुछ समझ-बूझ कर उसने अपने उद्दिश चित्तको शान्त किया; और तब धैर्य्य तथा साहस करके दुसरा कार्य आरम्भ किया। उस समय उसने बहुत अच्छे अच्छे गीत और मह बनाय और तीन बहुत ही उत्तम नाटक लिखे।

कहा जाता है कि युवावस्थामें मानसिक शक्तिमें बृद्धि करनेका गुण बना रहता है और मन पर नये विचार आंकित हो सकते हैं; लेकिन वृद्धावस्थामें भी जान्सन और जैम्स वाटने नई भाषाएँ सीसी थीं और नये विचार ग्रहण किये थे। वरजेलियस बहुत अधिक वृद्ध हो जाने पर भी अपनी वैज्ञानिक यंत्र-शालामें बराबर काम किया करता था। बल्किं वृद्धावस्थामें तो मनुष्य और भी आधिक द्याल, सुशील और समझदार हा जाता है।

किसी मनुष्यके बहुत अधिक वर्षों तक जीवित रहनेसे ही यह नहीं कहा जा सकता कि उसने इतना अधिक जीवन व्यतीत किया है । कुछ लोग बीस ही वर्षमें इतना जीवन व्यतीत करते हैं जितमा और लोग एक शताब्दीमें भी नहीं व्यतीत करते । मनुष्य जो कुछ कार्यों करता अथवा अनुभव प्राप्त करता है उसिसे उसके जीवनकी अधिकता या न्यूनताका अनुभान होना चाहिए । अधिक कार्य करना और आर्थक अनुभव प्राप्त करना ही अधिक जीवन व्यतीत करना है । कोई तो विवाह करके दुसी होता और कष्ट पाता है और कोई अविवाहित एक्से कारण दुसी रहता है । लेकिन अविवाहित एहनेके कारण दुसी होता और कष्ट पाता है और कोई अविवाहित एक्से कारण दुसी सहिता है । लेकिन अविवाहित एहनेके कारण दुसी होते वाला मनुष्य यह नहीं सोचता कि यदि मुझे विवाहसे होनेवाले एक्स नहीं मिळे हैं तो साथ ही उससे होनेवाले दुःसोंका अनुभव भी तो नहीं हुआ ।

जो अपने आगे सन्तान होनेका सुख नहीं देखता वह उनकी अकाल मृत्युका दुःस भी तो नहीं भोगता। वार्व्यनका जब लड़का मरा तब उसने कहा था कि मेरी आधी जान निकल गई। और उसी दिनसे उनकी शक्तियाँ श्लीण होने लगीं। वर्थ अपने पुत्रकी मृत्युके कारण इतना दुसी हुआ था कि वह अधिक समय तक जीवित ही न रह सका।

कष्ट या चिन्ताके कारण हम अपने जीवनसे बहुत कुछ विरक्त हो .
जाते हैं। कुछ होगोंने दुःसकी आवश्यकताका अनुभव किया है और जब दे साधारणतः उसका अनुभव नहीं कर सके हैं तब उन्होंने उसे उत्पन्न किया है। बहुतसे लेखकोंने अपने ग्रन्थोंमें " दुःस-देव " का आराधन और आवाहन किया है। यहाँ तक कि ' महात्मा लूथर भी जो सदा प्रसन्न रहा करता था, अन्तिम अवस्थामें अपने जीवनसे निराश हो गया था। युवावस्थामें मरना बढ़े ही दुःसकी बात है; पर बहुत अधिक दिनों तक जीवित रह कर अपने सभी सम्बन्धियोंको अपनी आँखों मरते देखना भी तो कुछ कम दुःसकी बात नहीं है। ऐसे दीर्घ-जीवनसे अल्य जीवन ही कहीं अच्छा है।

संसारमें बहुतसे लोग ऐसे होते हैं जो थोड़े दिनों तक बहुत ही सुलपूर्वक जीवन ज्यतीत करके मजेमें चल बसते हैं। इसी प्रकार अन्तन्द इतिवाले कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कभी वृद्ध होना जानते ही नहीं; वे सदा अपनी प्रसन्न वृत्तिके कारण लड़के ही बने रहते हैं। गरमी, बरसात और जाड़ा संभी मौसिम आप आपको अच्छे हैं। सभीमें कुछ-कुछ गुण, कुछ-न-कुछ सौन्दर्य होता है। प्रकृति सदा अपना स्वरूप बद्ध कर नया स्वरूप घारण करती रहती है; और उसके प्रत्येक स्वरूपमें कुछ-न-कुछ विशेषता, कुछ-न-कुछ गुण होता है। बुद्धावस्थामें जो आन-दें या दु:बे होता है वह युवा या मध्यम अवस्थाके आनन्द या दु:ख- की मानों तल-छट मात्र है। सिडनी स्मिथ प्रायः बड़े ही आनन्दसे बेलर-का निम्न लिसित पद्य कहा करता था—

The soul's dark cottage, batter'd and decay'd, lets in new light through chinks that time has made.

सिडनी स्मिथ स्वयं सदा प्रसन्न रहता था । यद्यपि अनेक अवसरों पर उसे बहुत कष्ट सहने पड़े थे और वह प्रायः रोगी रहा करता था तथापि वह अपने आपको बहुत भाग्यवान समझता और सदा प्रसन्न रहता था। जिस समय उसे गठिया, दमा और हिंडुयोंमें बहुत सस्त दर्द था उस समय भी वह बहुत प्रसन्न रहता था और अपने इन रोगोंके सम्बन्धमें मित्रोंको हास्य-पूर्ण पत्र भेजा करता था और साथ ही यह भी ठिखा करता था कि में मजेमें हूँ।

मरते दम तक उससे मजाक नहीं छूटा। विलियम टाइटलर नामक एक प्रसिद्ध इतिहासज्ञने भी बहुत ही सुख और ज्ञान्ति-पूर्वक दीर्घ जीवन व्यतीत किया था। उसने अपने मित्रोंके लिये भी सुसी और शान्त रहनेंका एक बहुत अच्छा नुसखा तैयार किया था; उस नुससे में "थोड़ा पर अच्छा भोजन, संगीत और अच्छा विवेक "था। काउण्य नेसेलरोडसे जब किसीने पूछा कि आप बृद्धावस्थामें भी इतने हासि-सम्पक क्यों हैं तो उन्होंने उत्तर दिया कि संगीत और फूलोंके कारण।

वृद्धावस्थामें जब यूलरकी आँखें जाती रही थीं तब वह अपने नाती-पोतेके साथ हँस-खेल कर सुख-पूर्वक अपना समय बिताया करता था। राबिन्सन भी अपने पोतेको देख कर बहुत प्रसन्ध होता था। वह उस नन्हेंसे बालकको बढ़ते हुए और विशेषतः उसके अनेक स्वामाविक ज्ञानोंकों देख कर बहुत ही जानन्दित होता था। वह बढ़े ही कौतुकसे देखा करता था कि जब वह अबोध शिशु इधर उधर लुढ़कूता फिरगा था करता था कि जब वह अबोध शिशु इधर उधर लुढ़कूता फिरगा था है तब ईसर किस प्रकार गुप्त-स्पर्स उसकी रक्षा किया करता था हिट-

चनराका एक प्रोफेसर डा॰ ब्लैंक मरत इम तक शान्त, धीर और प्रसन्न था। इकहत्तर वर्षकी अवस्थामें जव वह मरने लगा तब वह एक कुरसी पर बेठा हुआ था। उस समय उसके हाथमें दूधका कटोरा था। पर उस कटोरेमेंसे एक बृँद दूध भी उसके छुटने पर नहीं गिरा। प्रसिद्ध इतिहासज्ञ टा॰ हेनरीने भी बहुत ही शान्ति-पूर्वक अपने प्राण त्यांगे थे। मरनेसे कुछ दिन पहले उन्होंने अपने एक मित्र सर हेरी मानकेपको यह लिख कर मिठनेके लिये तुरन्त बुलाया था-कि इस सप्ताह में मल्हेंगा । जब सर हंरी उनके मकान पर पहुँचे तब उन्होंने देखा कि डा॰ हेनरी एक कुरसी पर बेठ हुए बात कर रहे हैं। पर उनकी चेष्टासे विदित होता था कि अब ये न वचेंगे। इसके दो एक दिन वाद एक दिन घोड़ेकी टापोंकी आहट सुनाई दी। डा॰ हेनरीने अपनी स्त्रीसे पूछा कि यह कीन आया है। उन्होंने खिड़कींमेंसे शाँक कर देखा और कहा कि वही दुष्ट पादरी आ रहा है। इस पादरीके सम्बन्धमं यह प्रसिद्ध था कि जिस मरणोन्मुख रोगीके यहाँ वह जाता था वहाँसे वह फिर कभी टलता न था। डा० हेनरीने कहा कि उसे यहाँ मत आने दो। पर इतनेमें ही वह दरवाजे तक गहुँच गया। डाक्ट-रने अपनी स्त्रीको इज्ञारा कर दिया और स्वयं इस प्रकार आँखें वन्द करके पड़ गये कि मानों सो रहे हैं। सर हेरी और श्रीमती हेनरीने इसारेसे पादरीको समझा दिया कि डाक्टर महाशयकी अभी आँख लगी है; इस लिये जरा भी न बोलना । वह पादरी बहुत देर तक बैठा रहा और कई बार असने कुछ बोलना भी चाहा। पर लोगोंने उसे इक्तारेंसे मना कर दिया । और थोड़ी ही देर बाद इक्तारेंसे उसे वहाँसे हटा भी दिया। जब वह अपने धोड़े पर सवार होकर दूर निकल गया ओंद टापोंकी आहट बन्द हो गई तब डाक्टर महाश्रेय खिल-खिला कर हैंस पड़े । उसी रातको झान्ति-पूर्वक उनका शरीर छुट गया ।

कुछ छोग ऐसे भी होते हैं, ज्यों ज्यों मृत्यु समीप आती जाती हैं।
त्यों त्यों जिनकी उन्नति करनेकी कामना वरावर बढ़ती जाती है।
निकोलस पाउसिन नामक चित्रकारकी वृद्धावस्थामें यही दशा थी।
ज्यों ज्यों दिन बीतते थे त्यों त्यों सर्व-प्रथम चित्रकार बननेकी उसकी है
इच्छा बढ़ती जाती थी। गेनसबोरोने पचास वर्ष तक चित्रकारी करनेके
उपरान्त कहा था कि अब मानों मैंने चित्रकारी सीखना आरम्भ किया
है। अब आप ही सोचिए कि ऐसा आदमी " आरम्भ " करके कितनी
तत्परतासे काम " सीखेगा "। रैन वृद्धावस्थामें प्रतिवर्ष अपनी सबसे
बड़ी कुति, सन्तपालका गिरजा देखने जाया करता था और उसे देख कर
वह बहुत प्रसन्न होता था।

कोशकार पिटर वेलकी मृत्यु भी बड़ी ही विलक्षण हुई । वह सबसे उठ कर पूफ देखने लगा और उसी दशामें मर गया । इसी तरह और भी कई ऐसे लोग हो गये हैं जो रास्ता चलते हुए अथवा भोजन कुरते हुए गिर पड़े और तुरन्त मर गये हैं । इस प्रकारकी अचानक मूँखुसे न तो मरनेवालको विशेष कष्ट होता है और न उसके साथियों-सम्ब-न्वियोंको । हाँ, उन लोगांको इस बातका अवस्य दुःख हो सकता है कि मरनेवाला रोगी नहीं हुआ और हम उसकी चिकित्सा और सेवा-स्थूषा नहीं कर सके । और अन्त समयसे दो एक दिन पहले तक वरावर अच्छी तरह अपना काम करते रहनेवाले तो और भी बहुतसे लोग हो गये हैं।

यदि रोगोंसे बहुत अधिक कष्ट पानेवाले लोग उन कष्टोंसे बचनेके लिये मर जानेकी कामना करें तो इसमें आश्चर्यकी कोई बात नहीं है। पीड़ा, काम करनेकी शक्ति न होना, आशाओंका धीरे धीरे नष्ट हो जाना, प्रसंघताका हास, बढ़ती हुई वृद्धावस्था और निध्वयात्मक पूर्य का ज्ञान आदि बातें ऐसी हैं जिनके करण लोग यही चाहते हैं कि

किसी प्रकार जीवनका अन्त हो जाय और संसारकी इंझरोंसे हुटकारा मिले। विलियम हटनने अपनी जीवनीमें लिखा है—" मृत्यु ज्यों ज्यों समीप आती जाती है त्यों त्यों भय कम होता जाता है। स्वस्य दशामें ही मृत्युका भय होता है, रुग्णावस्थामें नहीं। उस समय संसारमें न तो कोई आकर्षण या मनोहारिणी शक्ति रह जाती है और न भवि-ष्यका किसी प्रकारका भय।"

युवक जिस समय किनी प्रकारकी उन्नाति करनेके प्रयासमें लगा हो, उस समय उसका मरना बहुत ही बुग होता है। उसके मनमें बहुत अच्छी अच्छी आशाएँ होती हैं, उसके मिन उसे उत्साहित करते हैं आर वह सदा जीवित ही रहना चाहता है। एक विद्वान युवावस्थामें ही जब कि वह एक कलामें बहुत उन्नाति करनेके प्रयत्नमें लगा हुआ था, अचानक बहुत बीमार पढ़ गया। उसके माईने उसे हारस दिलाया कि तुम घवराओं मत, जल्दी अच्छे हो जाओंगे। उसने उत्तर दिया कि "नहीं इस प्रकार बीमार होकर और मृत्युके मुस्त तक पहुँच कर चचना बहुत ही कठिन, बल्कि असम्भव है। यह सीस्तनेमें बहुत समय लगता है कि मनुष्यको किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए और किस प्रकार काम करना चाहिए।" अन्तमें वह विद्वाद नहीं बचा और तितीलास वर्षकी अवस्थामें ही मर गया। उसकी अनेक बड़ी बड़ी आशाओंका भी उसके साथ ही अन्त हो गया।

ठेकिन बुद्धोंकी बात दूसरी है। बुद्धे प्राय: अपने सब काम कर चुकते हैं; उनका जीवन सुख-पूर्ण नहीं, बल्कि बहुतसे अंशोंमें बोझ होता है। एक वृद्ध महात्माने मरते समय कहा था कि मुझे ऐसा जान पड़ता है कि मानों में देहातमें दूमने जा रहा हूँ। बैक्सटरने कहा है कि मरना मानों एक दुःसदायी सांथीका साथ छोड़ना अथवा काटने-बाठी जूता उतारना है। एक और विद्वानने भी वृद्धावस्थामें मरते समय यही बात कही थी और कहा था कि मैं इस मरनेसे बहुत ही प्रसन्ध हूँ। प्रसिद्ध रूसी छेसक निकोछस सोगोछने मरते समय कहा था कि "यदि छोग जानते कि मरना कितना सुसदायक है तो वे कभी मरनेसे. इतना न डरते।" इसके अतिरिक्त कुछ छोग ऐसे भी हो गये हैं जो सदा अनेक रोगोंसे पीड़ित रहते थे और जो बास्तवमें अवस्य ही मृत्युके आकांक्षी होंगे। पर कठिन पीड़ाके समय भी वे बहुत ही प्रसन्न रहते थे; मानों वे मृत्युकी प्रतीक्षा ही प्रसन्नता-पूर्वक करते थे।

प्रायः लोग मृत्युसे नहीं डरते । बहुतसे लोग युद्ध-क्षेत्रमें प्रसन्नता-पूर्वक प्राण देते हैं और जान-वूझ कर बड़े ही उत्साहसे ऐसे स्थान पर पहुँच जाते हैं जहाँ उनके जीवित बचनेकी बहुत ही कम सम्भावना होती हैं। बहुतसे लोग शिकार खेलनेके समय अपनी जान जोखिममें डाल देते हैं। बहुतसे लोग दूसरोंके प्राण बचानेके लिये जलती हुई आग या लह-राते हुए समुद्रमें कूद पड़ते हैं। बहुतसे लोग कर्तव्य-पालनके सामने अपने प्राणोंको कुछ नहीं समझत। ठाई बेकनने कहा है-"मरना भी उत-ना ही स्वाभाषिक न्और अनिवार्घ्य है जितना कि जन्म हेना। जब आद्-मीको कोई चोट लगृती है उस समय तुरन्त ही उसे प्रायः कोई पीड़ा नहीं. जान पड़ती । ठीक इसी ताजी चोटकी-सी दशा उस मृत्युकी भी है जो किसी प्रयासमें दत्तचित्त रहनेके समय होती है। इस लिये बदि मनुष्य किसी शुभ कार्य्यमें लीन रहे तो मृत्युका कोई भय न होगा।" सर बेंजिमिन बारडीने बहुतसे लोगोंको जन्म लेते और मरते देखा था। उनका कथन है कि मैंने केवल दो आद्मियोंको मरते समय भयभीत होते देखा, पर उन दोनों आदमियोंके शरीरसे बहुत अधिक रक्त बहरहा था। इससे सिद्ध होता है कि निरन्तर रक्त बहनेके कारण जो प्रत्युं-होती है वह बहुत ही कष्टदायक और भयानक होती है।

प्रकृतिने हमारे शरीरमें प्राण डालनेका तो केवल एक मार्ग बनाया है,

पर शरीरसे प्राणके निकलनेके सैकड़ों साधन बनाये हैं। वह हमें जीवन-पदान करती है और उसकी रक्षाके साधन हमारे अधिकारमें कर देती है । बीच वीचमें ऐसी घटनाएँ हो जाती हैं जो उन साधनोंको हमारे अधि-कारसे छीन छेती हैं और तब हमारी मृत्यु हो जाती है। एक यूनानी कविके सिर पर एक गिद्धने एक कछुआ गिरा दिया, जिससे उस कविकी मृत्यु हो गई। सुप्रसिद्ध वीर हिक्टरकी आकृतिका एक और युवक था। उस युवकको देखनेके लिये इतने लोग दूर पड़े कि उन्हींकी भीड़में वह कुचला जाकर मर गया । प्रसिद्ध विजयी विलियमकी मृत्यु एक गरम कोयहेसे हो गई थी । तृतीय विहियमकी मृत्यु घोड़ेके भड़कनेसे हुई थी। सर राबर्ट पीठ रास्तेमं एक पत्थरकी ठोकर लगनेसे मर गये थे । मोहियर रंग-मंच पर अभिनय करता हुआ मर गया था। एण्ड्र मारवेलकी एक सभामें बैठे बैठे मृत्यु हो गई थी। एक यात्री जो सहस्रों दुर्घटनाओंसे बच गया था, अचानक अपनी ही बन्द्ककी गोली लगनेके कारण मर गया था। एक बहादुर कमाण्डर जिसने तीन बार पृथ्वीकी परिक्रमा की थी, एक नाव पर बेठ कर छोटी-सी नदी पार करनेके समय मर गया था। बढ़े बड़े समुद्री तुफानोंसे बचनेवाला एक कप्तान जहाज परसे एक छोटी नावके द्वारा किनारे पर जानेके समय मर गया था । नेपोछियनके साथ अनेक युद्धोंमें बहुत ही वीरता-पूर्वक छड़ने-वाला और सैकड़ों बार बाल बाल बचनेवाला एक सैनिक अपनी मती~ जीके साथ सतरंज खेलनेके समय कुरसी परसे पीछेकी ओर गिर पड़ा और मर गँथा था। समुद्र पार करके लंका पर विजय प्राप्त कर-नेवाले रामचन्द्रकी मृत्यु छोटी-सी नदी सरजूमें नहाते सयय डूब जानेके कारण हुई थी। महत्भारतके युद्धमें अर्जुनके रथ पर सबसे अगुगे बैठन्वाले श्रीकृष्णकी मृत्यु एक बहेलिएके तीरसं हुई थी। संगैमरमरके फर्श पर पैर फिसल जानेके कारण हुमायुँ मर गया था।

और सबसे बढ़कर दक्षिणके नाजुक-दिमाग मुसलमान बादशाह दाना-शाहकी मृत्यु एक घूसको देखनेसे हो गई थी।

इसी प्रकार वहुतसे लोग नाव या जहाजके डूब जाने, मकानके गिरने, साँपके काटने, शेरके फाड़ने और आगके लगनेसे मर जाते हैं। किसीको कोई गोलीसे मार देता है और कोई जहर खिला कर किसी-के प्राण हो होता है। कोई रास्ता चहते मर जाता है और कोई एक बार सोनेके बाद जागता ही नहीं, सोयेका सोया रह जाता है। बहुतसे होग अचानक जरासे रोग या पीड़ासे मर जाते हैं। और बहुतसे लोग ऐसे भी होते हैं जो रोगके कारण मृतप्राय हो जाते हैं। चरवाले समझ लेने हैं कि ये मर गये; पर थोड़े ही समयमें वे मौतके मुँहसे भी बच निकलते हैं। बहुतसे लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जो यह कहेंगे कि हम यमराजके दरबार तक पहुँच गये थे; पर उन्होंने यह कह कर हमें वापस कर दिया कि अभी तुम्हारा समय नहीं है, तुम भूलसे लाये गये हो । विन्स्लो नामक एक डैनिश चिकित्सकके दो बार जीवित ही गाड़ दिये जानेकी नौबत आ गई थी। इसी छिये उन्होंने " निश्चित मृत्युके चिह्न " नामक एक पुस्तक हिस्बी थी। और मी बहुतसे ऐसे लोग हो गये हैं, जिनके विषयमें लोगोंने समझ लिया था कि अबू इनमें जान नहीं है और जो कई कई दिनके बाद होशमें आये थे। फान्समें पहले जब कोई आद्मी मरता था तब वह नियमान-सार चौबीस घण्टेके अन्दर गाड़ दिया जाता था। सन १८२६ में वहाँके एक गाँवमें एक पादरीको वाज देते समय अध्वानक गश आ गया। सन्ध्या तक जब उसके जीवित होनेका कोई लक्षण दिसाई ने दिया तब उसे गाड़नेका सारा प्रबन्ध किया गया, यहाँ तक कि शब रखनेके छिये सन्दूक भी बन गया 1 उसे दफन करनेके छिये छोगे न्के जाना ही चाहते त्ये कि इतनेमें आधी रातके समय उसका एक मि

731

दूरसे उसकी मृत्युका समान्वार सुन कर उसका मुँह देखनेके लिये आया। उस मित्रकी आवाज सुन कर पादरीने आँखें स्रोठ दीं। पिछे उसी पादरीने फान्सकी सिनेट समामें प्रार्थना-पत्र भेज कर शवको गाड़ने-की मुद्दत बढ़वाई थी।

बहुतसे लोगोंके प्राण रण-क्षेत्रमें विजय प्राप्त करते ही निकल गये हैं। एक मरणोन्मुख वीरने मृत्यु-शय्यासे उठ कर प्राण दिये थे। सर हम्फी गिलवर्टने अपने जहाजके साथ इ्बते समय कहा था-" स्वर्ग समुद्रके रास्ते भी उतना ही समीप है जितना स्थल-मार्गसे हैं।" एडिमिरल ब्लैंक विजय प्राप्त करके लौटनेके समय दूरसे इंगलैण्डके दर्शन करने ही मर गया था। जेनरल उल्फ जब केबेकमें लड़ रहे थे तब किसीने कहा कि "देखों, वे लोग कैसे भाग रहे हैं।" जनरलने पूछा-" कौन। " उत्तर मिला-" शत्रु "। जनरलने कहा-" तब तो में बड़े सुखसे महाँगा। "यह कहते ही वे गिर पड़े और मर गये। स्पिक नामक एक डच कमाण्डरने केवल इसी लिये अपने जहाजको बारूद्से उड़ा दिया था कि जिसमें वह शत्रु वेलिजियनोंके हाथ न पड़ने पावे । गद्रके समय दिल्लीमें एक लेप्टिनेण्टने विदोहियोंके गोले-बाह्नद-में आग लगा दी थी, जिसके कारण स्वयं उसकी मृत्यु हो गई थी। इस प्रकार उसने शत्रुसे अपने देश-बासियोंकी रक्षा की थी। युद्ध-क्षेत्रकी द्धरह बहुतसे ठोंग अपने सिद्धान्तों था उद्दश्योंके सम्बन्धमें भी विजय आप करते ही मर गये हैं; अथवा सिद्धान्तोंकी रक्षा या उद्देश्योंकी पृत्तिके लिये किन्होंने बहुत ही प्रसन्नता-पूर्वक अपने प्राण दे दिये हैं। बहुससे लोगोंकी मृत्यु विज्ञान-सम्बन्धी अन्वेषण करते समय ही हुई है। म० रेटजियस जब मरते छगे थे तब उन्होंने स्वयं अपने शरीरकी जीवन-शक्तिके नष्ट होनेका 'निरीक्षण किया था। मरते समय उन्होंने कैहा था-" अब पैरोंमें प्राण नहीं रहे, अब पेटके भीतरी भागोंने अपना काम छोड़ दिया। अंत समय बड़ा ही किठन है पर तो भी उसके मनोरं जक होने में सन्देह नहीं "। इसी प्रकार किसीने भूगर्भ-शास्त्र-सम्बन्धी परीक्षाएँ करते हुए और किसीने दर्शन-शास्त्र पर विचार करते हुए अपने प्राण दिये हैं। और उनमें से बहुतोंने हँसते हुए और विनोद-पूर्ण बातें कहते हुए भी प्राण छोड़े हैं। भारतवर्षमें ऐसे बहुतसे छोग हो गये हैं, जिन्होंने अपने यहा और कीर्ति आदिकी रक्षाके छिये बड़ी ही प्रसन्नतासे प्राण दिये हैं। अपने गुरु विसष्ठकी गौकी रक्षा करने के छिये राजा दिछीपने बहुत ही प्रसन्नता-पूर्वक अपने आपको सिंहके सामने डाछ दिया था। जीमूतवाहनने सपौंकी रक्षा करने छिये गरुड़को अपना शरीर दे दिया था। मुच्छकि ठिक नाटकमें चारुदत्तने एक स्थान पर कहा है—

#### " न भीतो मरणाादस्मि केवलं दूषितं यशः । विद्युद्धस्य हि मे मृत्युः पुत्रजनमसमः किल" ॥

जब धर्मराज रथेन पक्षीका रूप धारण करके कबूतरके पीछे उड़े तब वह कबूतर राजा शिविकी रारणमें गया। तब राजाने उसकी रक्षाके छिये अपने शरीरका मांस काट कर उस स्थेनको दिया था। बृत्रा-सुरको मारनेके छिये जब दधीचिकी हिड्डियोंके बज्रकी आवश्यकद्वा हुई थी तब देवताओंके प्रार्थना करने पर ऋषिने बड़े आनन्दसे अपना शरीर त्याग दिया था। जब इन्द्रने छल-पूर्वक दानशूर राजा कर्णसे उनके जन्मजात कवच-कुण्डल माँगे थे तब कर्णने अपनी कीर्तिको कलंकित करनेकी अपेक्षा मर जाना ही अधिक उत्तम (समझा था। गुरु गोविन्दिसंहके छोटे छोटे बालकों (जोरावरिसंह और फतेहिसिंह) ने सूबा सरहिन्दके लास लालच दिलाने और डराने-धमकाने पर भी मुसलमान होना स्वीकार नहीं किया, बल्कि जीतेजी दीबारमें चुने जाना ही अधिक उत्तम समझा । कृष्णकुमारीने अपने पिताकी आईासे सहर्ष

विष पान कर लिया था। पश्चिनी अपने पतिवतकी रक्षाके लिये हजारों स्थियोंको साथ लेकर जल मरी थी।

मृत्युकी उपमा निदासे दी जा सकती है। यदि उसमें कष्ट देनेवाळी कीई बात है तो वह केवल यही कि मरनेके समय श्वास-क्रिया धीरे धीरे बन्द होती जाती है। और कुछ समयके उपरान्त वह विल्कुल ही बन्द हो जाती है। मृत्युका बहुत कुछ काम पहले तो रोग ही कर लेता है और तब उसके उपरान्त जो मृत्यु होती है वह अधिक कष्टदायक नहीं होती । यद्यपि मरनेवालकी आकृतिसे बहुत कुछ कप्ट और पीड़ाके चिह्न प्रकट होते हैं, पर वास्तवमें मरनेसे कुछ पहले ही सब प्रकारके क्ष्टोंका अन्त हो जाता है । हाथ-पैर आदिमें उस समय जो एंडन होती है उसका मरनेवालेको कोई ज्ञान नहीं होता; अतः वह उसके लिये कष्टदायक भी नहीं होती । उसके ज्ञात न होनेका मुख्य कारण यह है कि उसे बोध करनेकी शक्ति पहले ही नष्ट हो जाती है। वास्तवमें हमारी आत्मा या जीवन-शक्ति बड़ी ही सरलतासे हमारे शरीरसे पृथक होती है । स्पेन्सरने कहा है कि मिश्रमके उपरान्त निदा, तूफानवाले समुद्रके उपरान्त बन्दर, युद्धके उपरान्त शान्ति और जीवनके उपरान्त मृत्यु बहुत ही सुखदायक होती है। जिस समय मनुष्य मरने लगता है उस समय वह एक बार अपने पूर्ण जीवन पर पूरी हृष्टि ढालता है और मन अपने आपको पहलेकी अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ दशामें पाता है। मृत्युके समय मनुष्य मानों अपने गत जीवनका एक विलक्षण सिंहावद्भोकन करता है, पर उस समयका ज्ञान कुछ हटका होबा है। शरीर-शास्त्रज्ञोंका मत है कि मनकी उस समय प्रायः वैसी 'ही स्थिति होती है जैसी कि स्वयक समय होती है।

 गाथे प्रातःकाल उठ कर बाल-सूर्य्यकी शोमा निरखनेके लिये बाहर जाना चौहता था कि इतनेमें मौतने उसे आ द्वाया । वह पड़

गया और बोला-" यह तो और भी अधिक प्रकाश है। " शिलर बहुत दिनों तक रोगी रहनेके उपरान्त जब मरने लगा तब उसके एक मित्रने पूछा-" इस समय तुम्हें क्या मालूम होता है ? " उसने उत्तर दिया-" शान्ति ! शान्ति !!" थोड़ी देर बाद उसने फिर कहा-" मुझे बहुत-सी र्चाजें अब और भी अधिक स्पष्ट दिखाई देती हैं।" कीट्सको भी मरनेके समय अपनी दशा अधिक उत्तम जान पड्ही श्री और उसे ऐसा मालूम होता था कि मेरे शरीर पर एक प्रकारके बहुत सुन्दर और चमकीले फूल लग रहे हैं। हम्बल्टको मरते समय बहुत ही म्रान्दर किरणें दिसाई पड़ती थीं। फिशेका लड़का जन अन्त समयमें उसके पास औषध लेकर पहुँचा तत्र उसने कहा-" मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है। मैं आगेसे अच्छा हूँ। " रिचरने मरते समय कहा था-" अब विश्रामका समय आ गया है। " जान्सनने मरनेके समय लोगोंको श्रेष्ट जीवन व्यतीत करनेका उपदेश दिया था। सर वाल्ट्र स्काटने अपने दामादको उपदेश दिया था कि सदा धार्मिकता और उत्तमता-पूर्वक जीवन व्यतीत करो, इन्हीं बातोंसे तुम्हें मरते समय सबसे अधिक सुख और शान्ति मिलेमी। सर वाल्टर रेलेसे उसके घातकने अंतमें कहा कि सिर पूरबकी तरफ करके छेट जाओ। उसने उत्तर दिया-" सिर चाहे कहीं हो, हृद्य ठीक रहना चाहिए।"

प्रेटो वयासी वर्षकी अवस्थामें मरनेके समय लिख रहा था। त्यूकन और रोसकामन मरते समय कुछ पद्य पद् रहे थे। हरहरके प्राण भी लिखते समय ही निकले थे। डेन्मार्कके राजा दितीय फेडरिकने मरते समय डाक्टरसे कहा था—" नाड़ीको जाने दो, ईश्वर अवस्थ हम लोगों पर दया करेगा"। वाटने मरते समय कहा था—" मैं मरनेके लिये ईश्वरीय आज्ञाकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ।" डा०काम्ब मरनेके समय बहुत ही प्रसन्न था। एक डेनिश किने मरनेके समय अपने पुत्रसे आत्मों अमरत्वके सम्बन्धमें पुत्र ग्रीक पद्य पढ़नेके लिये कहा था।

# जीवन-सन्ध्यां-महात्माओंके अन्तिम विचारं। २४१

एथेन्सके प्रसिद्ध वीर पेरिक्कीसने मरनेके समय कहा था कि मैं अपने लिये सबसे अधिक आदरकी यही बात समझता हूँ कि मेरे द्वारा कभी मेरे किसी देशवासीकी हत्या नहीं हुई। डेन्मार्कका राजा पंचम फेडरिक भी मरते समय इसी लिये प्रसन्न था कि उसके द्वारा कभी किसीके प्राण नहीं गये। नेउसनने कहा था कि ईश्वरको धन्यवाद है कि मैं अपना कर्त्तव्य कर चुका। स्वीडनके राजा गस्टेवस एडल्फसने कहा था कि मैंने जर्मन-जातिकी स्वतंत्रता और धर्म्मको अपने खुनकी मोहरसे -बन्द कर दिया है। युद्ध-क्षेत्रमें सर फिलिप सिडनी मरनेके समय पानी पीना चाहते थे। पर उन्होंने देखा कि पासहीके एक मरते हुए सिपाहीकी नजर उनके पानी पर लगी हुई थी। उन्होंने चट पानी उसे दे दिया और कहा—" तुम्हें इसकी अधिक आवश्यकता है।" सर जानमूर इतने अधिक घायल हो गये थे कि उनके वचनेकी कोई आशा नहीं थी । इस लिये उन्होंने डाक्टरोंसे कहा था--" तुम मेरी कोई सेवा नहीं कर सकते; उन सिपाहियोंके पास जाओ, तुम जिनके काम आ सकते हो । मैं तुम्हारे सान्यके बाँहरे हूँ ।" इसी प्रकार और भी अनेक राजनीतिज्ञों और देश-सेवकों आदिने मरनेके समय समाधान और सन्तोष प्रकट किया है। पर इस बातका ध्यान रसना चाहिए कि भरनेके समय केवल उन्हीं लोगोंको सुद और समाधान होता है जो अपने जीवनमें सदा अच्छे अच्छे कार्य्य करते हैं। पापियों और अत्याचारियोंको मरनेके समय कभी सुख या समाधान नहीं हो सकता; क्योंकि अपने गत जीवनके सिंहावछोकनमें उन्हें कोई सुलुदायैक या समाधानकारक बात दिखलाई ही नहीं देती। सन्त बार-बोलोम्पूके दिन फान्सके राजा चौदहवें चार्ल्सने अपनी जिन प्रजाओंको आज़ी देकर मुखा डाला था, उनका कराहना उसे मृत्यु-शय्या पर भी सुनाई देता था। राजा चौदहवें ढुईने अपने देशके बहुतसे ह्यानाट्सका

गया और बोला—" यह तो और भी अधिक प्रकाश है। " शिलर वहुत दिनों तक रोगी रहनेके उपरान्त जब मरने लगा तब उसके एक मित्रने पूछा-" इस समय तुम्हें क्या मालूम होता है ? " उसने उत्तर दिया-" शान्ति ! शान्ति !! " थोड़ी देर बाद उसने फिर कहा-" मुझे बहुत-सी चीजें अब और भी अधिक स्पष्ट दिखाई देती हैं।" कीट्सको भी मरनेके समय अपनी दशा अधिक उत्तम जान पड्ती थी और उसे ऐसा मालूम होता था कि मेरे शरीर पर एक प्रकारके बहुत सुन्दर और चमकीले फूल लग रहे हैं। हम्बल्टको मरते समय बहुत ही सुन्दर किरणें दिखाई पड़ती थीं। फिशेका ठड़का जब अन्त समयमें उसके पास औषघ ठेकर पहुँचा तब उसने कहा-" मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है। मैं आगेसे अच्छा हूँ। "रिचरने मरते समय कहा था-" अब विश्रामका समय आ गया है। " जान्सनने मरनेके समय लोगोंको श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करनेका उपदेश दिया था। सर वाल्ट्र स्काटने अपने दामादको उपदेश दिया था कि सदा धार्म्मिकता और उत्तमता-पूर्वक जीवन व्यतीत करो, इन्हीं बातोंसे तुम्हें मरते समय सबसे अधिक सुख और शान्ति निलेगी । सर वाल्टर रेलेसे उसके घातकने अंतमें कहा कि सिर पूरवकी तरफ करके लेट जाओ। उसने उत्तर दिया-" सिर चाहे कहीं हो, हृदय ठीक रहना चाहिए।" ष्टेटो बयासी वर्षकी अवस्थामें मरनेके समय लिख रहा था। ल्यूकन

भूटी व्यासा वषका अवस्थाम मरनक समय लिख रहा था। त्यूकन और रोसकामन मरते समय कुछ पद्य पढ़ रहे थे। हरडरके प्राण भी लिखते समय ही निकले थे। डेन्मार्कके राजा दितीय फेडरिकने मरते समय डाक्टरसे कहा था—" नाड़ीको जाने दो, ईश्वर अवस्य हम लोगों पर दथा करेगा"। वाटने मरते समय कहा था—" मैं मरनेके लिये ईश्वरीय आज्ञाकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ।" डा०काम्ब मरनेके समय बहुत ही प्रसन्न था। एक डेनिझ कविने मरनेके समय अपने पुत्रसे आरमीके अमरत्वके सम्बन्धमें एक शिक पद्य पढ़नेके लिये कहा था।

## जीवन-सन्ध्या--यहात्माओंके अन्तिम विचारं। १४१

एथेन्सके प्रसिद्ध वीर पेरिक्कीसने मरनेके समय कहा था कि मैं अपने लिये सबसे अधिक आदरकी यही बात समझता हूँ कि मेरे द्वारा कभी मेरे किसी देशवासीकी हत्या नहीं हुई। डेन्मार्कका राजा पंचम फेडरिक भी मरते समय इसी लिये प्रसन्न था कि उसके द्वारा कभी किसीके प्राण नहीं गये। नेठसनने कहा था कि ईश्वरको धन्यवाद है कि मैं अपना कर्तव्य कर चुका। स्वीडनके राजा गस्टेवस एडल्पसने कहा था कि मैंने जर्मन-जातिकी स्वतंत्रता और धर्म्मको अपने खूनकी मोहरसे -बन्द कर दिया है। युद्ध-क्षेत्रमें सर फिलिप सिंडनी मरनेके समय पानी पीना चाहते थे। पर उन्होंने देखा कि पासहीके एक मरते हुए सिपाहीकी नजर उनके पानी पर लगी हुई थी। उन्होंने चट पानी उसे वे विया और कहा—" तुम्हें इसकी अधिक आवश्यकता है।" सर जानमूर इतने अधिक घायल हो गये थे कि उनके बचनेकी कोई आशा नहीं थी । इस छिये उन्होंने डाक्टरोंसे कहा था-- " तुम मेरी कोई सेवा नहीं कर सकते; उन सिपाहियोंके पास जाओ, तुम जिनके काम आ सकते हो । मैं तुम्हारे साध्यके बाँहरे हूँ।" इसी प्रकार और भी अनेक राजनीतिज्ञों और देश-सेवकीं आदिने मरनेके समय समाधान और सन्तोष प्रकट किया है। पर इस बातका ध्यान रसना चाहिए कि मरनेके समय केवल उन्हीं लोगोंको सुर और समाधान होता है जो अपने जीवनमें सदा अच्छे अच्छे कार्घ्य करते हैं। पापियों और अत्याचारियोंको मरनेके समय कभी सुख या समाधान नहीं हो सकता; क्योंकि अपने गत जीवनके सिंहाबछोकनमें उन्हें कोई सुखदायैक या समाधानकारक बात दिखलाई ही नहीं देती । सन्त बार-श्रीलोम्पूके दिन मान्सके राजा चौदहरें चार्त्सने अपनी जिन प्रजाओंको आजी देकर मुखा डाला था, उनका कराहना उसे मृत्यु-शय्या पर भी सुनाई देता था। राजा चौदहर्वे बुईने अपने देशके बहुतसे झूगेनाट्सकी

अनेक प्रकारके कष्ट दिये थे और उनमेंसे बहुतोंको मरवा डाला था। उसके भयसे बहुतसे लोग जर्मनी, हालैण्ड, इंगलैण्ड और यहाँ तक कि दक्षिण आफिका चले गये थे। भाई एक देशमें था तो बहन दूसरे देशमें; माता एक देशमें थी तो पुत्र दूसरे देशमें। अतः चौदहवें लुईको भी मरनेके समय ही कष्ट हुआ था।

सन् १६२० में एक वड़े राजनीतिज्ञकी माताके मरनेके समय किंव और उपदेशक चार्ल्स फिज-जाफरीने जो कुछ कहा था उसका आशय देकर हम यह अन्तिम प्रकरण समाप्त करते हैं। उसने कहा था—

मनुष्यका जीवन एक पुस्तकके समान है । उसका जन्म मुख-पृष्ठ है, विठाप पाठकोंके प्रति प्रार्थना है, शैशव और वाल्यावस्था प्राक्-कथन और विषय-सूची है, जीवन और कार्व्य विषय है, अपराव और दोष उसकी मूठें हैं और पश्चात्ताप उनका संशोधन है। उनमें भी कुछ कितावें वड़ी होती हैं और कुछ छोटी । किसीकी जिल्द बढ़िया होती है, किसीकी सादी। किसीका विषय उत्तम होता है और किसीका निकृष्ट। पर सबके अन्तिम पृष्ठ पर एक ही शब्द-" इति होता है। किसी मनुष्यका जीवन दीर्घ होता है किसीका अल्प; किसीका हद होता है किसीका निर्वेठ; किसीका अच्छा होता है किसीका बुरा; किसीका पवित्र और किसीका अपवित्र; पर मृत्यु उन सबकी " इति " करनेकं ठिये आती है; क्योंकि सब मनुष्योंका अन्तिम परिणाम यही है। "



# हिन्दी-गौरव-ग्रन्थमाला ।

इस प्रन्थमालामें राजनैतिक, जीवन-चरित, नैतिक, सामाजिक आदि प्रत्येक विषयके उत्तमोत्तम प्रन्थ प्रकाशित होते हैं। उनका चुनाव बहुत सावधानी और बहुत विचारके साथ किया जाता है। अब तकके प्रकाशित प्रन्थोंके सम्बन्धमें सरस्वती, भारतिमन्न, प्रताप, अभ्युदय, माडर्न-रिब्यू, आदि पन्नोंने बहुत अच्छी सम्मतियाँ दी हैं। इसके धन्थोंकी छपाई सुन्दर, कागन बढ़िया और संशोधन उत्तम होता है। अब तक नीचे लिखे प्रन्थ प्रकाशित हो चुके हैं।

१ सफल-गृहस्थ । यह पुस्तक अँगरेजीके प्रसिद्ध लेखक सर आधर हेल्याके निवन्धोंका अनुवाद है। इसमें प्रायः उन् सब विषयोंका वर्णन आ गया है जिनकी कि जीवनमें वड़ी भारी आवश्यकता है और जिनके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवनको सुखी बना सकता है। जैसे कार्यकुशलता, कुटुम्बशासन, हृद्यकी गंभीरता, आदि। बड़ी उपयोगी पुस्तक है। की० ॥♥)

२ आरोग्य-विग्दर्शन । इसके मूळ लेखक देशभक्त महात्मा मोहनदास करमचन्द गाँधी हैं । अपने जीवनमें आरोग्य-सम्बन्धी जिन जिन वातोंका आपने अनुमव किया है, प्रायः वे ही वातें इसमें वड़ी सुन्दरता -और सरस्ताके साथ किखी गई हैं। पुस्तक प्रत्येक गृहस्थके लिए वड़ी उपयोगी है। मू० ॥॥

कृष्येसके पिता मि० धूम । विदेशी होकर भी मि० धूम भारतके बड़े हितैषी थे । इन्होंने भारतकी निःस्वार्थ-भावसे सेवा की है। भारतमें इंडियन-नेशनल-कांग्रेस और राष्ट्रीय भारतें आब उत्पादक आप ही थे। यह पुस्तक आपहीकी पवित्र जीवनी है । प्रत्येक स्वतंत्रता-प्रिय भारतवासीको यह पुस्तक अवस्य पठनीय है। मू० ॥)

8 जीवनेक महत्त्व-पूर्ण प्रश्नों पर प्रकारा । अँगरेजीक प्रसिद्ध आध्या-त्मिक तेखक जेम्स एलनकी ' लाइट ऑन लाइच्ज डिफिकल्डीज ' नामक सुस्तकके आधार पर स्वतंत्रतासे यह पुस्तक लिखी गई है। आध्यामिक दृष्टिसे जीवनैकी कई मृहत्त्व-पूर्ण बातों पर इसमें प्रकाश डाला गया है। इसके अनु-शीकनसे जीवनकी बहुतसी कठिनाइयाँ दूर हो सकती हैं। नव्युवकेकि ए यह पुस्तक खास उपयोगी है। बढ़िया एण्टिक पेपर पर सुन्दरताके साथ री है। मूल्य आठ आना ।

प वियेकानस्द (नाटक)। यह श्रीयुत अच्युत बलवंत कोल्हटकर बीर्ण • एल ० एल वी के लिखे मराठी नाटकका अनुवाद है। अमेरिकामें जाकर गमी विवेकानन्दने जी हिन्दूधर्मकी महत्ताका वहाँके लीगों पर प्रकाश डाला, प्र विषयका इसमें बड़ी सुन्दरतासे चित्र खींचा गया हैं। देश-भक्तिकी पवित्र विनाओंसे यह नाटक भरा हुआ है। इसके सिवा मनोरंजनकी भी इसमें यथेष्ट । समी है। पुस्तकमें पाँच चित्र दिये गये है। मू० १) ह०।

६ स्वदेशाभिमान । छोटीसी पुस्तक होने पर भी यह बड़े महस्वकी है। समे कितने ही ऐसे नर-रत्नोंकी खास खास घटनाओंका उद्घेख है, जिन्होंने पनी मातृभूमिकी स्वाधीनताकी रक्षाके छिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया ए। बड़ी सुन्दर पुस्तक है। बढ़िया एण्टिक पेपर पर सुन्दरतासे छपी है। मुख्य क्वल चार आने।

9 एका ग्रता और दिव्यकाकि । अध्यात्मिक विषयकी प्रसिद्ध लेखिका तो इच्छा हाराकी एक अगरेजी पुस्तकका यह अनुवाद है । अनुवाद श्रीशृत न्तराम बी०, ए० ने किया है । इसमें इस बातका बड़ी सरलता-पूर्वक संचित्र एके किया गया है कि सन कैसे एका प्रतिया निर्मा है और आत्मा देव्य-शक्ति—आतम्बार, आरोग्ण आनर्द और सफलता— येथे लेम का नकता । अपने विषयकी यह एक यहत अन्द्री और उपयोगी पुस्तक है । या , एक क्ष्ममा । पक्की जिल्द १।०)

स्वराज्यकी योग्यना । एक पुर कको राजनितंत्र विद्वानीने यहत हैं गा हुई है । यह रावम पहली पुराज है जिसमें अकार युक्तिया देनर तकी स्वराज्यके योग्य सिद्ध किया है । सैकड़ों अन्योके अध्ययन और हिस्सिकी तैयासी हुई है । इसमें भारतके आचीन और अर्वाचीन राज्यकी के हैं हासिक राष्ट्रेंने की किनार किया है। दह भी बेड महत्त्वका है । राजनितिके के ।श्री जब तक इस अन्यकों न एइंगे तब तक उनके अन अपूर्ध रहेगा । इ था २२५ के समभग । मृत्य ११)

व्यवस्थापक— 'सौंधी हिर्दिशुस्तक-भण्डार, हीरानाग—चम्बर्ह ह

